# श्चाचार्य सायग श्रीर माधव श्री बलदेव उपाध्याय एम० ए० साहित्याचार्य



२००३

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

प्रथम संस्करण: १०००

### प्रकाशकीय

वेद हमारी भारतीय संस्कृति के ही नहीं वरन विश्व संस्कृति के इतिहास में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। भारतीय सम्यता की सर्वमान्य प्रतिष्ठा वेदीं पर ही अवलंबित है। विशेषतया हिन्द जाति के आचार-विचार रहन सहस धर्म-कर्म खादि को समझने के लिए वेदों का जान विशेष खावश्यक है। इनकी महान् प्रतिष्ठा के लिए इससे बढकर दसरा प्रमाण क्या होगा कि ये 'भगवान्' कहे जाते हैं। सामान्य लोग इनकी पुस्तकों का भगवद-विग्रहों के समान पजन करते हैं। प्राचीन ऋषियों तक ने इनके पठन-पाठनाढ़ि के विशेष नियमों द्वारा इनकी प्राचीन कालिक प्रतिष्ठा का संकेत किया है। धर्मशास्त्रकार स्वायम्भुव मनु के शब्दो में इन वेदो का ऋनुशीलन करनेवाला इस मर्त्यलोक में भी ब्रह्मसाचात्कार का ब्रानुभव करता है। जो हो, वेदों की महत्ता में किसी को ग्रापित नहीं हो सकती । पर उनका पठन-पाठन वर्त-मान काल में बहुत पिछड़ा हुन्ना है। यद्यपि बहुत ऋंशों में हुमारी नैतिक परतन्त्रता ही इसका कारण है. पर कल ऋंशों में इसकी भाषागत एवं विषय-गत दुवोंधता भी कारण बनी हुई है। स्त्राचार्य सायण ने वेदों पर विस्तृत भाष्य किया है। उससे इनके भावार्थ-प्रकाशन में विशेष सविधाएं मिली हैं। यद्यपि अनेक पाश्चात्य विद्वानों की टीकाओं तथा भाष्यों ने वेदार्थानुचिन्तन में पर्याप्त सहयोग किया है पर प्राचीन काल से प्रचलित अर्थपरम्परा का स्रोत हमें सायण से ही सम्भव हो सका है। स्राचार्य माधव भी सायण के प्रकृत कार्य में अनन्य सहयोगी ये। ऐसे दो महान उपकारी अन्यकारों के जीवन बन्त एवं सैद्धांतिक मतों के परिचय से हम अभी तक अनिभन्न-से थे। श्री बलदेव उपाध्याय ने ऋपने इस प्रन्थ में बड़ी विद्वत्ता श्रौर खोज के साथ उक्त विषयों का प्रतिपादन कर सफलता प्राप्त की है। भारतीय दर्शन के आप स्वयं एक अच्छे विवेचक हैं। अतः ऐसे खोजपूर्ण एवं दार्शनिक विषय के प्रतिपादन में आपको जो सफलता मिली है, वह स्वाभाविक ही है। अपनी सरल और प्रवाहपूर्ण भाषा शैली से त्रापने प्रकृत पुस्तक को और भी उपादेय तथा रोचक बना दिया है।

[ 8 ]

श्री विक्रम द्विसद्द्वान्दि के श्रवसर पर सम्मेलन की साहित्य-समिति में विक्रम प्रत्यावली नामक एक नवीन पुस्तकमाला प्रकाशित करने की योजना स्वीकृत हुई थी। उक्त प्रत्यावली की यह प्रथम पुस्तक है। श्राशा है भविष्य में भी ऐसे प्रत्यरत्नों से उक्त प्रत्यावली की श्रीवृद्धि होती रहेगी।

सौर श्रावण ५, २००३

रामचंद्र टंडन साहित्य मंत्री

#### प्राक्कथन

भारतीय-साहित्य में वेदों का स्थान सर्वप्रथम है। संवार की सर्वश्रेष्ट तथा सर्वप्राचीन साहित्यक निषि होने के कारण इनका मूल्य जितना भी ग्राधिक कृता जाय उतना ही थोड़ा है। सच तो यह है कि वेद ही हमारे धर्म के मूल स्रोत हैं—वेदोऽखिलो धर्ममूलम् तथा श्राजकल का पौराणिक हिन्दू धर्म वेदों के ऊपर ही श्रवलम्बित है। भाषा विज्ञान के चेत्र में वेदों की कितनी महत्ता है यह विद्वानों को बतलाने की श्रावश्यकता नहीं है। महा-भाष्यकार पत्रञ्जलि ने ब्राह्मणों के लिये निष्कारण षड़ वेद का श्रध्ययन श्रावश्यक बतलाया है। हमारे देश में एक वह भी समय था जब प्रत्येक घर में वेद-पाठ हुश्रा करता था श्रीर मनुष्य तो क्या पत्री भी उससे श्रपरिचित न ये। वाण ने लिखा है कि उनके घर के पिंजरे में रहनेवाले तोते बर्जुवेंद तथा सामवेद पढ़नेवाले विद्यार्थियों को श्रशुद्ध उच्चारण करने पर, वीच ही में रोक दिया करते थे।

कहने का तात्य यह है कि भारतीय-साहित्य में वेदों का स्थान श्राह्वितीय है श्रीर एक समय में इनका इस देश में प्रचुर प्रचार भीथा। इन्हों वेदों के भाष्यकार सायणाचार्य ये जिनके चिरत का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है यद्यपि सायण के पहिले वेदों के ऊपर श्रनेक भाष्य लिख गये थे परन्तु सायण के समान प्राय: चारों वेदों पर साधिकार भाष्य लिखनेवाला न कोई था श्रीर न श्राल वर्तमान है। वेद के कठिन श्रथों तथा गृह रहस्यों के उद्घाटन के लिये इनका भाष्य ही हमारा एकमात्र सहायक है श्रीर वेद के गृहायों की श्रटवी में भटकने वालों के लिये प्रकाश स्तम्भ का काम करता है। यद्यपि राथ श्रादि विद्वान् सायण के भाष्य को उतनी महत्ता प्रदान नहीं

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> बिगृद्यमायाः वटवः पद्रेपद्रे यक्ष्यि सामानि च यस्य शंकिताः । काद्म्बरी

करते परन्तु आधुनिक अनेक पारचात्य वैदिक विद्वानों ने भी पुक्त कयठ से साययाचार्य की प्रशंसा की है और उन्हें अपना एक मात्र पय-प्रदर्शक माना है। सच तो वह है कि विद्वायण का भाष्य न होता तो वेदों का अर्थ समकाना किंटन ही नहीं प्रस्तुत असंभव हो जाता। अतः सायया के इस महान्त् उपकार को हम कभी सुला नहीं सकते।

तायणाचार्य के बड़े भाई का नाम माधवाचार्य या जो 'शंकर दिमिववय' के कती के रूप में संस्कृत साहित्य में प्रतिक्ष हैं। याधि यह प्रम्य इनकी रचना है अयवा नहीं इसमें विद्यानों को सन्देह हैं। साधवाचार्य का स्विक्त भी कुछ कम महान् नहीं था। जीवन के बीवन में विवायनार्य का स्विक्त भी कुछ कम महान् नहीं था। जीवन के बीवन में विवायनार साम्राज्य के संस्थापक के रूप में इस इन्हें पाते हैं और जीवन की गीधूली में शृक्त री मठके शाहुराचार्य के पिवन विद्याचन ये प्रतिष्ठित दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार इनका सारा जीवन कमें तथा शान का अपूर्व साम्रव्यत्त्व है। इस कभी तो इन्हें बुक्क महीपति को राजनीति की शिक्षा देखते हैं। इन्होंने अपने बहुष्टमधी जीवन में स्वान्य्या नहीं किया ? विवयननार जैसे विद्याच साम्राज्य की स्थापना की, इरिहर तथा बुक्क के राज-शासन में योग दिया, अपनेक दार्शनिक अप्यों के रचित्रता होने का गीरव प्राप्त किया और अन्त में विद्यालयर स्वामी के रूप में वार्तिक संस्या की 'जगद्युक' की महती पदवी को विमूलित किया। इसी से इनके विशाल व्यक्तिस्व तथा बहुमुखी प्रतिभा का अन्तमान किया । इसी से इनके विशाल व्यक्तिस्व तथा बहुमुखी प्रतिभा का अन्तमान किया । इसी से इनके विशाल व्यक्तिस्व तथा बहुमुखी प्रतिभा का अन्तमान किया। इसते हैं।

परन्तु बड़े दुःख के साथ खिखना पड़ता है कि वेदों के उद्धारकर्ता सायणानाय तथा विजयनगर के साम्राज्य के संस्थापक भाषवानाय को आज हम भूल-से गये हैं। इनके बीवनचिरत का विषय अज्ञान के गते में विज्ञीन हो। वस्तुतः भाइयों की ऐसी अद्भुत जोड़ी मिलनी अर्थभव है। क्या यह विषाद का विषय नहीं है कि ऐसे इतिहास प्रसिद्ध आचायों का जीवनचरित हिन्दी में तो क्या अन्य भी किसी भाषा में—जहाँ तक मुक्ते जात है—आज भी उपलब्ध नहीं है है हम तुटि को दूर करने के लिये इस पुस्तक की पड़ने से किसी एक मी व्यक्ति के इत्य ना की गई है। यदि इस पुस्तक को पड़ने से किसी एक मी व्यक्ति के हृदय में राष्ट्रीय चेतना की जायति हुई तथा अपने पूर्वनों के प्रति गीरव उत्सव हुआ तो खेखक अपने परिश्रम को स्थल समझा। इस पुस्तक को लिखने

में जिन लेखकों तथा पुस्तकों से मुक्ते सहायता मिली है उनका निर्देश पाद-टिप्पणी में कर दिया गया है। मैं श्रपने उन सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा की तथा इसमें सिक्रय सहायता पहुँचायी।

रथयात्रा, २००३ } काशी बलदेव उपाध्याय



## विषय सूची

| प्रथम परिच्छेद              |     | तृतीय परिच्छेद          |            |
|-----------------------------|-----|-------------------------|------------|
| विषय प्रवेश                 | 8   | सायगा और माधव के आश्रय- |            |
| यास्क निरुक्त               | ş   | दाता                    | 38         |
| द्विनीय परिच्छेद            |     | संगम                    | २६         |
| सायण पूर्व भारत             | Ø   | संगम के पुत्र           | २८         |
| राजनैतिक दशा                | 5   | हरिहर                   | 35         |
| तेरहवीं सदी में दिव्वण भारत | 5   | कम्परा                  | ३०         |
| मुसलमानों का दक्तिण पर      |     | संगम द्वितीय            | ३२         |
| ग्राकमण                     | १०  | बुक्क                   | ३३         |
| हिन्दू राजाश्रौं का उद्योग  | १२  |                         | ३६         |
| विजयनगर साम्राज्य           | १३  | चतुर्थ परिच्छेद         |            |
| धार्मिक ग्रवस्था            | १३  |                         | ₹દ         |
| द्देतमत का प्रचार           | १પૂ |                         | 38         |
| पद्मनाभ तीर्थ               | १५  | शैवधर्म                 | 80         |
| <b>ऋ</b> चोभ्य तीर्थ        | १६  | वैष्ण्व धर्म            | ४२         |
| शैवमत                       | १६  | श्रीरंगम पर यवन शासन    | ४३         |
| वीर शैव                     | १६  |                         | <b>%</b> % |
| क्रिया शक्ति                | १७  | वेदान्तदेशिक            | ጸቭ         |
| पाशुपत तथा वीर शैव का       |     | जैनधर्म                 | ४६         |
| परस्पर भेद                  | १८  |                         | ते ४८      |
| जैनमत                       | १८  |                         | 38         |
| साहित्य                     | 33  |                         | Ϋ́ο        |
| विद्यानाथ                   | २०  | श्रद्वेत वेदान्त        | पूर्       |
| मल्लिनाथ                    | २१  | रुद्रप्रश्न भाष्य       | પ્રશ       |
| नेमिनाथ                     | २२  | श्रीवैष्णव सम्प्रदाय    | X3         |
|                             |     |                         |            |

|                               | [ ર         | 1                             |            |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|
| द्वैतवेदान्त साहित्य          | યૂપૂ        | सुभाषित सुधानिधि              | 58         |
| शैवागम साहित्य                | પૂદ્        | प्रायश्चित्त सुधानिधि         | <i>⊏€</i>  |
| न्याय                         | पू७         | त्रायुर्वेद सुधानिधि          | <i>ح</i> و |
| साहित्य तथा विज्ञान           | *=          | श्रलंकार सुधानिधि             | ⊏७         |
| जैन धर्म                      | યુદ         | <b>धा</b> तुवृत्ति            | 55         |
| द्वितीय खरड                   |             | पुरुषार्थं सुधानिधि           | 0,3        |
|                               |             | यज्ञतंत्र सुधानिधि            | १३         |
| पंचम परिच्छेद                 |             | <b>ब्रष्टम परिच्छेद</b>       |            |
| श्राचार्यं सायण का वृत्त      | ६०          | वेदभाष्य                      | ६२         |
| सायण-माधव का कौटुम्विक वृत्त  | ∃ ६०        | महत्त्व                       | ६३         |
| सायणाचार्य का कौडुम्बिक वृत्त | ६१          | रचना का उपक्रम                | ६२         |
| सायण का कुल                   | ६१          | संख्या                        | 83         |
| भोगनाथ                        | ६३          | रचना-क्रम                     | દ્દ        |
| सायण के भागिनेय               | ६५          | तैत्तिरीयसंहिता तथा ब्राह्मण् | के         |
| खायण के पुत्र                 | ६५          | भाष्य                         | દ્         |
| सायण्-माधव के गुरु            | <b>ৰ্</b> ৩ | <b>ऋग्भा</b> ष्य              | હ 3        |
| विद्यातीर्थे                  | ६८          | सामभाष्य                      | 33         |
| भारतीतीर्थं                   | ৩০          | कारवभाष्य                     | 800        |
| श्रीकरठ                       | ७२          | <b>ऋथर्वभाष्य</b>             | १०१        |
| षष्ठ परिच्छेद                 |             | शतपथभाष्य                     | १०२        |
| -सायणाचार्यं का जीवनचरित      | ৬ঀ          | रचना काल                      | १०२        |
| कम्पण के मन्त्री              | ৬६          | माधवीय नाम का रहस्य           | १०४        |
| संगम के शिच्क                 | હહ          | वेदभाष्य का एककर्नुत्व        | १०५        |
| संगम के राज्य-प्रबन्धक        | ড=          | नवम परिच्छेद्                 |            |
| रग-विजयी सायग                 | ৬८          | सायरापूर्व भाष्यकार           | १०८        |
| बुक्त प्रथम का मंत्रित्व      | 50          | तैचिरीय भाष्य                 | १०८        |
| हरिहर द्वितीय का मंत्रित्व    | ς٢          | कुरिडन                        | १०८        |
| ,, ,, चरित्र                  | 5₹          | भवस्वामी                      | 308        |
| सप्तम परिच्छेद                |             | गुहदेव                        | 308        |
| शायण के वेद भाष्य से इतर ग्रं | थ ८३        | चुर                           | 308        |
|                               |             |                               |            |

### [ ]

| भद्द भास्कर मिश्र<br>ऋग्वेद के भाष्य<br>माधवभद्द | ११०<br>११०<br>११० | तृतीय खरड<br>एकादश परिच्छेद | 433          |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| स्कन्दस्वामी                                     | ११०               | श्रीमाधवाचायँ               | १३३          |
| वेकट माधव                                        | <b>१</b> ११       | साधव मन्त्री                | १३५          |
| म्रान <b></b> न्दतीर्थं                          | १११               | विद्यारय्य                  | \$80         |
| <b>त्रात्मानन्द</b>                              | १११               | एकताबोधक प्रमाण             | १४३          |
| गोविन्द स्वामी                                   | १११               | माघवाचार्य का जीवनचरित      | <b>\$</b> 80 |
| षड्गुरु शिष्य                                    |                   | शृङ्करी के श्रध्यद्व पद पर  | \$8E         |
| सामवेद भाष्य                                     | ११२               | विद्यारणय श्रौर विजयनगर     |              |
| माधव                                             | ११२               | की स्थापना                  | १५०          |
| भरतस्वामी                                        | ११२               | द्वादश परिच्छेद             |              |
| गुराविष्णु                                       | ११२               | माधवाचार्य की रचनाएँ        | १५४          |
| कारवसंहिता भाष्य                                 | ११२               | पराशर माधव                  | १५४          |
| शतपथ भाष्य                                       | ११४               | काल निर्णय                  | १५६          |
| माध्यन्दिन शतपथ                                  | ११४               | कर्म मीमांसा                | १५७          |
| दशम परिच्छेद                                     |                   | वेदान्त ग्रन्थ              | १५८          |
| वेदानुशीलन में सायण                              | 14                | पंचदशी                      | १५६          |
| महत्त्व                                          | ११५               | जीवन्मुक्ति विवेक           | १५६          |
| वेद का महत्त्व श्रौर लच्च                        | ११५               | विवरण-प्रमेय संग्रह         | १६०          |
| पारचात्य विद्वानों का ऋध्यवस                     | ाय ११८            | त्रनुपम प्रकाश              | १६२          |
| पाश्चात्य पद्धति के गुणदोष                       | 388               | उपनिषद् दीपिका              | १६२          |
| वैदिक शब्दों की पाठ-कल्पना                       | 222               |                             | १६२          |
| स्वामी दयानन्द सरस्वती                           |                   | शंकर दिग्विजय               | १६३          |
| पद्धति                                           | १२१               | सर्वदर्शनसंग्रह             | १६४          |
| पद्धति के गुर्ण दोष                              | १२२               | संगीतसार                    | १६८          |
| परम्परा का महत्त्व                               | १२४               |                             |              |
| परम्परा का महत्त्व<br>स्मृति का महत्त्व          | १२६               | 22 2 22                     | ;            |
| स्मृति का महत्त्व<br>सायगा का महत्त्व            | १२६               | •                           | १७०          |
| 0146 34 4644                                     |                   |                             |              |

## [ Y ]

| १७० | ऋग्वेद भाष्य                                         | 309                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १७३ | काल                                                  | ३०६                                                                                                                                                                                                                         |
| १७६ | नारायण                                               | २११                                                                                                                                                                                                                         |
| १७७ | उद्गीथ                                               | २११                                                                                                                                                                                                                         |
|     | माधव भट्ट                                            | २१२                                                                                                                                                                                                                         |
|     | टीका की विशेषता                                      | ₹१३                                                                                                                                                                                                                         |
|     | वे कट माधव                                           | २१४                                                                                                                                                                                                                         |
| १८० | धानुष्कयंग्वा                                        | २१६                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <b>त्र्यानन्द</b> तीर्थ                              | २१७                                                                                                                                                                                                                         |
| १८८ | ग्रात्मानन्द                                         | २१८                                                                                                                                                                                                                         |
|     | सामभाष्य                                             | ३१६                                                                                                                                                                                                                         |
| १६८ | माधव                                                 | ३१६                                                                                                                                                                                                                         |
| १६८ | काल                                                  | २१६                                                                                                                                                                                                                         |
| २०१ | भरतस्वामी                                            | २२०                                                                                                                                                                                                                         |
| २०२ | काल                                                  | २२०                                                                                                                                                                                                                         |
| २०३ | गुगाविष्णु ्र                                        | २२२                                                                                                                                                                                                                         |
| २०६ | वर्तमान युग                                          |                                                                                                                                                                                                                             |
| २०७ | स्वामी दयानन्द सरस्वती                               | २२२                                                                                                                                                                                                                         |
| २०८ | पारचात्य-विद्वानों की व्याख्या                       | २२४                                                                                                                                                                                                                         |
| २०८ |                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |
|     | १७६<br>१७६<br>१७७<br>१८८<br>१८८<br>२०२<br>२०२<br>२०७ | १७६ काल १७६ नारायण १७७ उद्गीय माध्य भट्ट टीका की विशेषता वे कट माध्य १६० धानुष्कयच्या ऋानन्दतीर्य १६८ आत्मानन्द सामाध्य १६८ काल २०१ भरतस्यामी २०२ काल २०३ गुणविष्णु २०६ वर्तमान युग २०७ स्वामी दयानन्द सस्वती २०८ पामस्वर्य |

### प्रथम खएड

### प्रथम परिच्छेद

#### विषय-प्रवेश

भारतीय धर्म तथा तत्त्वज्ञान को भली भाँति समभले के लिए वेटों का ज्ञान नितान्त आवश्यक है। यह वह मूल स्थान है जहाँ से हिन्द धर्म का स्रोत प्रवाहित हुन्ना तथा भारतीय तत्त्वज्ञान की विविध रहस्यमयी धाराएँ निकलीं और जिसकी निरन्तर विविध विध सहायता से पुष्ट होकर ये भिन्न-भिन्न स्थानों से होती भिन्न-भिन्न रूप धारण करती हुई आज भी जिज्ञास जन के चित्त को सन्तोप प्रदान कर रही हैं तथा भारतीय तत्त्वचिन्ता के प्रेमी विदानों को श्रानन्दित कर रही हैं। इस संसार में सबसे प्राचीन पुस्तक होने का ही महान गौरव इन्हें नहीं प्राप्त है, प्रत्युत संसार के रहस्यों को सुलक्षाने वाले, विभिन्नता में भी एकता को ब्रानुभव करने वाले तथा परमार्थ भूत ब्राध्यात्मिक तस्वों के साजात करने वाले ज्ञान गरिमा सम्पन्न महनीय मनियों तथा ऋषियों के द्वारा प्रत्यज्ञीकत तथ्यों के भारडागार होनेका भी समझत श्रेय इन्हें सन्तत प्राप्त है। इन वेदों के अर्थ का परिज्ञान हिन्दू धर्म के स्वरूप, आरम्भ तथा विकाश के समभने में कितना उपकारक है, इसे भारतीय सम्यता के प्रेमी जानते ही हैं। परन्त इन वेदों के अर्थ का सम्भाना अत्यन्त कठिन कार्य है। इनका आवि-र्भाव इतने सुदूर प्राचीन काल में हुआ कि इनका अर्थ ठीक ठीक जानना श्रात्यन्त कठिन है। वेदों का सदर प्राचीन काल में श्राविभीव हन्ना था, इस कारण से उनकी दुईंवता बनी ही हुई है। साथ ही साथ उनकी भाषा ने भी उन्हें दुरूह बना डाला है। इन कारणों का सम्मिलित परिणाम यह दुःश्रा है कि भगवती श्रुति के गूढ अयों का ठीक-ठीक अर्थ करना नितान्त कठिन कार्य प्रतीत हो गया है।

वेदों के ऋर्य समभाने में तथा गृढ़ रहस्यों के उद्घाटन में ब्राक्षण अन्यों से सबसे प्रथम सहायता प्राप्त होती है। एक प्रकार से ब्राह्मणग्रन्थ मन्त्रों की कुंजी हैं जिनके साहाय्य से उनका रहस्यमय स्त्रर्थ खोला जा सकता है। वेदार्थ के समभते में निरुक्त तथा व्याकरण से भी पर्याप्त सहायता मिलती है, परन्तु ब्राह्मण् अन्यों के साथ तुलना में उनका स्थान कुछ न्यून ठहरता है। सच तो यह है कि ब्राह्मण प्रन्थों में विखरे हुए इन व्याख्या सूत्रों को पकड़ कर ही निष्युट तथा निरुक्त की रचना कालान्तर में की गई। इन व्याख्या ग्रन्थों का मुल ब्राह्मण ग्रन्थ ही ठहरता है। मध्ययूग के वैदिक भाष्यकार इस तारतम्य से सर्वथा परिचित थे । ऋग्वेद के पूर्व-सायण काल के प्रसिद्ध भाष्य-कार बेंकट माधव ने स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित किया है कि मन्त्रों के अज्ञात तथा सन्दिग्ध श्रथों का निर्याय बढ़ों से किया जा सकता है। बुद्ध कौन हैं ? वे नहीं जिनके ऊपर बढ़ापा ने ऋाक्रमण किया है तथा जिनके शरीर तथा मस्तिष्क को जर्जर बना डाला है, बल्कि वृद्ध वे सज्जन हैं जो ऐतरेय. तैत्तिरीय त्रादि ब्राह्मण ब्रन्थों के सतत श्रध्ययन से इनमें निष्णात हो गए हैं जो ब्राह्मणों के अर्थों के विवेचन करने वाले हैं। ये ही परिडत जन यथार्थ रूप से शब्द रीति को जानते हैं तथा वेद के समग्र ऋषे को ठीक ढंग से प्रतिपादित कर सकते हैं। परन्त जिन लोगों ने निरुक्त तथा व्याकरण के श्रध्ययन में परिश्रम किया है, क्या वे लोग वेद का समस्त श्रर्थ नहीं जानते ? वेकट माधव का तो यह कहना है कि ये लोग वेद के केवल चौथाई भाग को ही जानते हैं। इससे अधिक नहीं। \* तात्पर्य यह है कि वेद के अर्थ ज्ञान में ब्राह्मण तथा ख्रारएयक से परिचय की नितान्त ब्रावश्यकता है, क्योंकि इन्हीं प्रन्थों में प्रसङ्घतः वेदार्थ के प्रतिपादन शैली का निदर्शन किया है जिनके श्राधार पर ही गृढार्थाभिसम्पन्न अति का रहस्य जाना जा सकता है।

अं थेऽज्ञाता ये च सन्तिग्वा स्तेवां बृद्धेषु निर्वायः । एतरेयकप्तस्माकं पैपाखादमध्यवेषाम् । नृतीयं तिचिरिप्रोक्तं जानन् बृद्ध इहोच्यते ॥ × × × अथ व झाह्यार्थानां विवेकारः कृतअमाः । शब्दितियाच्युतितं ते सर्वं अययन्यपि ॥ संहितायाच्युतीयांशं विज्ञानत्ययुनातनाः । निकक्तं व्यावनययोगात्रीवेषां परिश्रमः ॥

बाह्यमा ग्रन्थों में दिए गए इन सत्रों को ही पकडकर कालान्तर में क्राधियों ने 'निषयटक्रों' की रचना की । इन निषयदक्रों में वेद के कठिन गुब्दों के अर्थ का निरूपण किया गया है तथा समानार्थक श्रीर भिन्नार्थक वैदिक शब्दों का एक उपयोगी संग्रह प्रस्तत किया गया है। इन्हीं निषयटऋषीं की बिस्तत व्याख्याएँ कालान्तर में लिखी गई जिनका नाम 'निरुक्त' है। ब्राजकल तो केवल महर्षि यास्क कत एक ही निरुक्त ग्रन्थ उपलब्ध है. परन्त किसी समय में १४ निरुक्त ग्रन्थ उपलब्ध थे । दर्शाचार्य ने निरुक्त की व्याख्या में 'निरुक्तं चतुर्दश प्रमेदम्' तथा 'निरुक्तं चतुर्दशधा' निलक्षर निरुक्त ग्रन्थों की संख्या को १४ होने का संकेत किया है। यास्क के निरुक्त में १२ प्राचीन निरुक्त कारों का उल्लेख मिलता है उनके नाम थे--(१) श्राग्रायण, (२) श्रीपमन्यव, (३) श्रीदुम्बरायण, (४) श्रीर्वहान, (५) कात्यक्य (६) क्रीष्ट्रिक. (७) गार्म्य, (८) गालव (६) तैटीकि (१०) वार्ष्यायिए (११) शाकपृश्चि तथा (१२) स्थौलाष्ठीवि । इन निरुक्तकारों के मत तथा सिद्धान्तों का उल्लेख यास्क ने स्वयं ऋपने ग्रन्थ में ऋनेक बार किया है। इन ग्राचार्यों ने भी प्राचीन निघरदश्रों पर व्याख्याएँ लिखीं। यदि ये समग्र निरुक्त ग्रन्थ ब्याजकल प्राप्त होते तो वैदिक साहित्य का कितना ऋधिक उप-कार होता, इसका हम अनुमान अच्छे डक्क से कर सकते हैं।

महर्षि यास्क का निरुक्त प्रत्य ही निरुक्त नामक वेदाञ्च का केवल मात्र प्रतिनिधि है। परना इस अकेले प्रत्य से ही वेदार्यानुसन्धान में विशेषतः

सहायता प्राप्त हुई है। यास्त्र के ग्रन्थ में १४ ऋष्याय हैं

यास्क-निरुक्त जिनमें निषयु के पाँच श्रप्थायों में निर्दिष्ट तथा संग्रहीत वैदिक शुक्दों की विस्तृत प्रामाणिक व्याख्या है। यास्क

का साबारण ढांग यह है कि उन्होंने पहले निष्यु के प्रत्येक शब्द की व्या-ख्या तथा निष्कि दिखलाई है तथा इसके अनन्तर वैदिक मंत्र को दिया है जिसमें वह शब्द प्रयुक्त मिलता है। प्रत्येक शब्द की व्याख्या तथा निष्कि दिखलाकर सम्पूर्ण मंत्र का अर्थ प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार वास्क की सहायता से हम अनेक मन्त्रों के अर्थ समझने में समर्थ होते हैं। वेदकी

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> तिरुक्तभाष्य १।१३

२ वही १:२०

स्रार्थ सीमांता का परिचायक यही प्रत्य सव से प्राचीन माना जाता है। इसमें वेद मंत्रों की समुचित व्याख्या भी है, परन्तु इतने कम मंत्रों की, कि विपुल वेदराशि का एक स्रायन्त स्वस्य स्त्रंश ही इसके द्वारा गतार्थ होता है। इस प्रकार यास्क के निरुक्त के द्वारा वेदार्थ मीमासा पद्धति का मार्ग प्रदर्शन मात्र होता है, परन्तु इतनी भी सहायता बड़े महत्त्व की है।

श्रव तक वेद मन्त्रों के सहायक कतिपय व्याख्या ग्रन्थों का वर्शान किया गया है। प्राचीन काल के परिडतजन इन्हीं प्रन्थों की सहायता से बेट मन्त्रों के ऋर्थ को समभ लेते थे। प्राचीन जीवित परम्परा से वे पर्याप्त मात्रा में परिचित थे. खतः परम्परा के खाधार पर वेद के पडड़ो की खमस्य सहा-यता से वे अनायास ही वेदार्थ को समस्त लेते रहे होगे. ऐसा अनुमान करना श्चनपयक्त नहीं प्रतीत होता । परन्त समय ने पलटा खाया, बढ़ धर्म के प्रचार के साथ साथ वैदिक धर्म तथा वैदिक निष्ठा का हास होने लगा। राजाश्रय प्राप्त हो जाने से बुद्ध धर्म अब एक प्रान्तीय धर्म न रहा, बल्कि समस्त भारत में तथा उसके बाहर भी इसके मानने वालो की संख्या बढ़ने लगी श्रीर देखते ही देखते इसने वैदिक धर्म को दबाकर श्रपना प्रभत्य सभ्य संसार में जमाया। वैदिक धर्म समय-समय पर ग्रपना सिर उठाया करता था, परन्त श्रनकल बातावरण न मिलने के कारण इसके प्रभाव में स्थायिता का श्रभाव बहुत दिनो तक बना रहा। अन्तनोगत्वा विक्रम की चतुर्थ शताब्दी मे उत्तर भारत में गृप्त, नरेशों का शासन स्थिर हन्ना। इन परम भागवत मही-पतियों ने वैदिक धर्म के पुनरुद्धार तथा पुनरुत्थान में हाथ बटाया। इनके समय में वैदिक धर्म ने श्रपना गौरवपूर्ण मस्तक ऊपर उठाया तथा बुद्ध धर्म की अवनति के साथ साथ इस धर्म की उन्नति विशेष रूप से होने लगी। इसी संस्कृत साहित्य के सुवर्ण युग मे वेदों के भाष्य बनाने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। वैदिकमाष्यका वाहमय बड़ा विशाल है तथा प्राचीनकाल का है। बहुत प्रत्थों के केवल नाम से ही हम परिचित हैं। उपलब्ध भाष्यों की रचना गप्त कालके अनन्तर प्रतीत होती है, परन्तु स्फूर्ति गुप्तयुग से ही उन्हे मिली है। ऋग्वेद के भाष्यकारों में स्कन्दस्वामी, माधवभट्ट, तथा वेकटमाधव आदि भाष्यकार पर्याप्तरूपेण प्रसिद्ध हैं। तैचिरीय संहिता का भाष्य भटभास्कर विश्व ने तथा सामसंहिता का भाष्य भरत स्वामी ने सायण से पहले बनाया था। परन्त यह समस्त उद्योग व्यक्तिगत था। सामृहिक नहीं । भाष्यकारो ने स्वेच्छा से भिन्न-भिन्न संहितात्रों पर भाष्य लिखे हैं, पर-गु हमें किसी राजकीय प्रेरणा का अभी तक पता नहीं चलता जिसके बल पर विद्वानों ने अपने भाष्य लिखे हों। एक ही विद्वान के द्वारा चारों वेदों पर एक समान शैली पर माध्यों का निर्माण करना एक अभूतपूर्ण घटना है। हिन्दू धमें तथा संस्कृति की रज्ञा करने के लिए विजय नगर-साम्राज्य की स्थापना १३६२ वि० (१३६६ ई०) में दिल्ल्ण भारत में की गई। इस राज्य की स्थापना का वहीं महान उद्देश्य था कि वैदिक घम विषमीं यवनों के आक्रमण से बचकर अपना अभ्युद्द सम्पन्न करे। इसी उद्देश्य को कार्यान्वत करने के लिए विजयनगर के स्थापनों के आवार्य निर्माण के स्थापनों के सहयोग के स्थापनों के स्थापना विद्वान वेदी के परि विजयनगर से स्थापनी हमाने के स्थापना का स्थापना को स्थापना की स्थापना विद्वान से स्थापना का स्थापना का स्थापना की स्थापना की स्थापना की स्थापना की स्थापना से स्थापना की स्थापना की स्थापना से स्थापना की स्थापना से स्थापना से स्थापना से स्थापना से स्थापना से से सिक्षण गया। यह एक विचित्र घटना है।

शास्त्रीय ग्रन्थों की रचना के विषय में भी यह बात कही जा सकती है। धर्मशास्त्र तथा कर्ममीमांसा वैदिक धर्मके समऋने के लिए नितान्त ग्राव-श्यक हैं। ये दोनों शास्त्र आपस में एक-दूसरे के सहायक हैं। परन्तु इन शास्त्रों के व्याख्याताओं ने ग्रलग-ग्रलग शास्त्रो पर व्याख्यायें लिखी थीं। मीमांसा के इतिहास में शवर स्वामी ने तृतीय शतक विक्रमी में जैमिनि मीमांसा सत्रों पर उत्क्रष्ट भाष्य बनाया जिसके सिद्धान्तों को समक्तने के लिए प्रभाकर ने 'बहती' लिखी तथा भड़ कमारिल ने 'श्लोक वार्तिक', 'तन्त्र वार्तिक' श्रौर 'टप्टीका' की रचना की । पिछले काल में भिन्न-भिन्न मीमांसकों ने अपने मतानुसार अन्थों की रचना की । धर्मशास्त्र के स्मृति प्रंथों पर भाष्य लिखने वाले विद्वानों की कभी न थी, परन्त उभय शास्त्र के मान्य सिदान्तों को जनता के सामने रखने का यह प्रयुव एकदम नवीन था। माधवाचार्य की प्रतिभा का यह विलास है कि 'पराशर माधव' तथा 'काल माधव' जैसे प्रामाखिक धर्म प्रन्थ ऋौर 'जैमिनि-न्याय माला' जैसा माननीय मीमांसा ग्रन्थ हमें एक ही साथ प्राप्त हुन्ना । ब्रह्मैत वेदान्त के गूढ़ सिद्धान्तों का परिचय देने का प्रयत्न कम स्तत्य नहीं है। इस प्रकार हिन्दू धर्म के प्रमाणभूत समस्त प्रन्थों के ऊपर सामृहिक रूप से भाष्य लिखने की स्फूर्ति तथा प्रेरणा देने के लिए यदि हम किसी के ऋगी हैं तो विजय नगर साम्राज्य के स्थापक महाराज हरिहर तथा बुक्कराय के और यदि हिन्दू धार्मिक साहित्य के पुनरुद्धार का किसी को श्रेय प्राप्त है तो वह इन्हीं दोनो भाइयो को है जिनमें जेठे का नाम था माधवाचार्य तथा छोटे का सायखाचार्य ।

इन भ्रातान्त्रों का कार्य हमारे लिए निवान्त गौरवपूर्ण है। यदि हमें सायणाचार्य के वेदभाष्य नहीं उपलब्ध होते, तो भगवती श्रुतिका जो कुछ भी अर्थ हम न्नाज समभ रहे हैं वहमी हमारे लिए दुर्गम हो जाता। न्नाजकल भारत में तथा पाश्चात्य जगत् में वेदो के न्नायं समभाने का जो कुछ भी प्रयत्न हो रहा है वह सायण भाष्य के न्नाउपीलन का ही फल है। उसी प्रकार धर्मश्रास्त्र तथा मीमांसाके रहस्यों को बोधगम्य बनाने में माधवाचार्य का विशेष हाथ है। दोनो भ्रातान्त्रों ने संस्कृत साहित्य के हतिहासमें न्नपत्री गौरवपूर्ण कृतियों से नुगान्त्र परिस्कृत साहित्याकाश के चन्द्र स्त्रीर सूर्य है। इन्हीं विभृतियों के जीवनहत्त्र तथा प्रयोग का विवरण न्नाशले परिस्कृतों में किया जायगा।

### द्वितीय परिच्छेद

## सायगा-पूर्व भारत

किसी अन्यकार के चरित तथा कार्य को ठीक ढंग से समभते के लिए उसके समय की तथा पूर्व की विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रश्चिमों का गहरा अध्ययन नितान्त आवश्यक है। विचारधाराओं को विना जाने हम उस अन्यकार के न तो चरित्र को ही उचित रीति से समभ सकते हूँ और न उसके कार्य के महत्त्व को ही भली मौति माप सकते हूँ । अन्यकार अपने समय की उपन है। अमेरिका के प्रसिद्ध आध्यात्मिक लेखक हमर्सन का यह कथन नितान्त सस्य है कि प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्वजी के द्वारा उपाजित ज्ञान समुदाय का आधार है और प्रत्येक अन्य प्राचीन अन्यों का "उद्धराण्मात्र" है। अन्यकार अपने पूर्व लेखक के ज्ञान तथा आयातमूह की एक जीती जागती सामूहिक मूर्ति होता है। परन्त्र फिर मी वह अन्यकार अपने पूर्व लेखक के ज्ञान तथा अन्यकार अपने पूर्व लेखक के ज्ञान तथा अन्यकार अपने पूर्व लेखक के ज्ञान तथा अन्यकार अपने समय की उपन हुए विना नहीं रह सकता। उसके जीवन को जिस पहलू से देखिएगा, उसी में 'अतीत' के साथ 'वर्तमान्' भी भाकता हुआ दिखलाई पड़ेगा। इसीलिए हमारा कहना है कि अन्यकार के चरित्र तथा कार्य के ग्रामीर अध्ययन के लिए उसके समयकी तथा उसके पूर्व की मिन्न मिन्न विचारधाराओं के संध्यं का उचित अनुशीलन करना चाहिए।

इसी नियम से प्रेरित होकर हम भी अपने चितनायक श्रीसायणाचार्य तथा माधवाचार्य के जीवन चरित, प्रन्थ तथा कार्य के विवरण प्रस्तुत करने से पहले उनके समय की तथा पूर्व की अवस्था का परिचय अपने पाठकों से करा देना ठीक समभते हैं। अतः इस परिच्छेद में सायण-पूर्व भारत का चित्र अंकित किया जायेगा। इस चित्र का पूरा खाका हमारे सामने खिंच जाय; इसके लिए हम उस समय के भारत की दशा को तीन विमागों में विभक्त कर अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे। ये तीनों विभाग निम्नलिखित प्रकार में माने जा सकते हैं:—

- (१) राजनैतिक
- (२) धार्मिक
- (३) साहित्यिक

श्रीसायणाचार्य का जीवन चित्त तथा कार्य भी इन तीनो विभागो से श्रिषिक या न्यून मात्रामे, सन्यन्य रखता है। श्रितः इन तीनो विभागो का श्रालग-श्रालग श्रम्प्यन श्रात्यित न होगा। श्राह्मा है कि इनके श्रात्रशीवन से पाठक भली भाँति समभ जावेगे कि श्री सायणाचार्य तथा उनके जेठे भाई श्री माथयाचार्य के कार्य का कितना महत्त्व है तथा भारतीय स्कृति के इतिहास मे इन भारायों का कितना जीवा स्थान है।

### (१) राजनैतिक दशा

म्यारहवी तथा बारहवी सदी में विन्व्याचल के दिल्ला के समस्त प्रदेश 'चालुक्य' नामक राजाओं के थे। विविध कारणों से चालुक्यों का कीर्तिचन्द्र अस्त ही गया; उनके शासन का अन्त हो तेरहवीं सदी में गया। उनके राज्य के नाश होने पर तीन भिन्न-भिन्न राज्य वृष्टिण भारत व्यागे का प्रादुर्भीव हुआ। उन्होंने उनके विस्तृत राज्य को अपने में बाँट डाला और उसके एक एक विभाग पर स्वतन्त्र रूप से शासन करना आरस्म किया। इनमें सब से उत्तर में 'यादव' राजवश

रूप सं शावन करना आरम्म किया। इनम सव सं उत्तर में 'यादव' राजवश या जिसकी राजधानी 'देविगिर' थी। इनके राज्य के दिल्ला-पूर्व में 'काकतीय' नरेयों का शास्त-न्त्रेत्र था जिनकी राजधानी 'वारगल' नामक नगर था। इन का राज्य कृष्णा नदी के दुहाने तक फैला था। ये पहले चालुक्यों के सामन्त्र ये तथा आजकल के हैदराबाद के निज़ाम के प्रान्तों पर अनमकीयह को अपनी राजधानी बनाकर शासन करते थे, परन्तु पीछे स्वतन्त्र होने पर इन लोगों ने वारगल को अपनी राजधानी बनाई। यहाँ से इनकी राज्य सीमा पूर्वी चालुक्य नरेयों की घटती हुई शक्ति के कारण् पूरव की ओर बढ़ने लगी। इस वश में सब से अधिक प्रतास्थाली राजा गयापित हुए, जिनके समय में इस वंश ने और मी उन्नति की।

तीसरा राजवंश 'होयसल' के नाम से प्रसिद्ध है जिनका प्रधान नगर 'द्वार समुद्र' था। इस वंश के ऋपने समय के विशेष प्रतापी तथा प्रवल ख्रमेक नरेश उत्पन्न हुए। इनका देवगिरि के यादवों के साथ राज्यसीमा के लिए बड़ा युद्ध हुआ करता था। अन्त में कृष्णा नदी दोनों की राज्यसीमा मानी गई जिसके उत्तर श्रीर यादवों का राज्य था तथा इसके दिव्य श्रीर होयसलों ने अपना शासन चेन स्थापित किया। इसके सुप्रतिद्ध शासक विष्णुदेव या विष्णुदर्भने थे जिनका विद्वित्य साम से उत्तिव्य साम से विदेश कर में मिलता है और जिन्होंने इस बंग को भी बीर कार्यावली के कारण प्रतिक्ष्य तथा गीरक के पर पर श्रीधिकत कराया। जब रामावली के कारण प्रतिक्षा तथा गीरक के पर पर श्रीधिकत कराया। जब रामावली के कारण प्रतिक्षा तथा गीरक के पर पर श्रीधिकत कराया। जब रामावली के निर्मा के शरण में वे भाग कर आहा । उनकी शिक्षाओं का प्रभाव इस राजा पर खुत पड़ा और इसने वैष्णुव भंग को स्थीकार कर श्री रामानुत के मान के प्रचुर प्रचार में सहायता पहुँचाई। इस वंश के संनिष्य नामक राजा ने चोलों की स्थिति इसनी श्रीवाल कर वी थी कि इसके पुत्र बीर रामनाथ के समय में चोल राज्य के देश होयसल राज्यता समके जाते थे। परन्तु दिव्या के पाएडच सरेशों के दवाब के कारण इसकी श्रीक चोल प्रान्तों पर श्रीक दिस्ती तक दिक नहीं सकी। इसी वंश के श्रीन्तम वीर सरेशा बीर बल्लाल तृतीय हुंए जिनका यहाँ उच्लेख श्रीक प्रसंगों में कई वार किया वाया।

चौथा राजवंद्य पाएड्य नरेशों का था जिनका आदिम शासनच्चेत्र भारत का सुदूर दिव्यी समुद्रतट प्रदेश था। इनमें भी विशेष प्रतापी राजा बुए जिन्होंने अपने उच्छ चील राजाओं को जीता तथा उनके देश को अपनी अधीता तथा उपने देश को अपनी अधीता तथा उपने देश को अपनी अधीता स्वा उपनियत किया। जटावर्मन, सुन्दर पाएड्य प्रथम ऐसे ही प्रभावशाली राजा थे। इनके तमन में चील देश ने इनकी अधीनता स्वीकार की। १२६८ ई० में अन्तिम मतापी पाएड्य नरेश मारवर्मन, कुलरोज्दर विद्या सनाव्य हुए तथा १६११ ई० तक शासन किया। इनके काल में चील देश के अनेक प्रदेशों पर पाएड्यों की वैजयन्ती फहराने लगी और एक प्रकार से अधीतन डेश के कर्ती-वर्ती वन गए।

इस प्रकार विल्थाचल से दिल्लाण का भारत वादव, काकतीय, होयसल तथा पायड्य राज्य वंशों में बट गया था। इन चारों में किसी प्रकार की एकता न थी। अपनी राज्य सीमा के लिए ये आपस में सदा लड़न करते थे। कुरुषा नदी के उत्तर में यादव लोग प्रतापी थे तथा दिल्ला में होयसल इस तरह वे अपने ही घर के प्रवन्य में संलग्न थे। इन्होंने एक दूसरे को ऐक्य सुत्र में वांकर एकता स्थापित करने का कभी स्वम्न भी न देखा था कि





इस प्रकार दिल्ली के बादशाहों ने दिल्ला ने केवल ऋसंख्य सम्पत्ति ही नहीं पाई बल्कि वहाँ ऋपना राज भी कायम किया।

इम पहले कह आये हैं कि मुसलमानों के दिल्ला पर आक्रमण के समय में वहाँ चार राज्य वंशों का शासन था, परन्तु पारस्परिक कलह के कारण इन्होंने यवनों के आरम्भिक आक्रमणों को रोकने

हिन्दू राजाओं का प्रयत नहीं किया जब मिलक काफूर के अयानक का उद्योग इसले होने लगे तथा मुहम्मद तुगलक ने मदुरा में अपना प्रतिनिधि स्थापित किया, तब होयसल वंश में अन्तिम

प्रतापी सम्राट बीर बल्लाल तृतीय को अपने विस्तृत राज्य की रज्ञा करने की विशेष चिन्ता हुई । काकतीय नरेशों के साथ मिलकर उसने उत्तर के समस्त मुहानों को रोकने का सफल प्रयत्न किया। सुनते हैं कि उसने अपने जाति भाइयों की एक महती सभा की तथा ससलमानों के ब्राक्रमणों से दिला भारत को बचाने के महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर सपकी सम्मति चाही। सबकी रायसे होयसल राज्य की उत्तरी सीमा पर उन्हें रोकना निश्चित किया गया श्रीर उसने उन चारो भाइयों को जो उसके मरडलेश्वर थे तथा सेनापति भी थे इस महत्त्वपूर्णं कार्यं के सम्पादन के लिए नियुक्त किया। महामण्डलेश्वर हरिहर तथा बुक्क मध्यभाग की रता के लिए नियत किये गए। उनके भाई कम्पण परव की श्रोर मारप्य पश्चिम की श्रोर सुसलमानों से राज्य की रहा के काम पर नियुक्त किये गए । इस प्रकार वीर बल्लाल ने ऋपनी राजनीतिक यक्ति के बल पर ऋपने राज्य की रहा का ऐसा विस्तृत प्रवन्ध किया कि ऋव उत्तर से मुसलमानों के स्त्राक्रमणों का भय सदा के लिए जाता रहा। उत्तर से इस प्रकार निश्चिन्त होकर बल्लाल ने तामिल प्रान्त से यवनों को खदेडने का निश्चय किया। इस कार्य में बल्लाल को विशेष सफलता भी प्राप्त हुई परन्त ट्रिचनापाली के पास १३४२ ई० में विजय के ऋवसर पर ही वह कैदी बना लिया गया तथा मार डाला गया। इस तरह इस प्रतापी सम्राट ने विधर्मी यवनो को दक्षिण भारत से निकाल बाहर करने के सन्दर उद्योग में श्रपने प्रिय प्राण गॅवाये तथा वीरगति को प्राप्त किया। इसका पुत्र बल्लाल चतुर्थ पिता के अनन्तर सिंहासन पर बैठा परन्त तीन या चार वर्षों के ही भीतर पिता की भाँति खुद्ध में मारा गया। होयसल वंश का नाश हो गया, इसके राजा वीरगति को पा स्वर्ग सिधारे। श्रव श्रमाश्रय होने से मुसलमानो का

भय था, परन्तु बब्लाल तृतीय ने उत्तरी सीमा पर मुतलमानों की बाढ़ को रीकने के लिए जिन मराइलेट्सरों को नियुक्त किया था वे ख्रपना काम भली भाँति निभाते रहे। उस उथल-पुथल के जमाने में इन्हीं भाइयों ने मिलकर यक्नों से दक्षिण भारत की रक्षा के लिए एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो इतिहास में विजयनगर साम्राज्य के नाम से प्रषिद हैं।

इस साम्राज्य के म्राधिपतियों ने होयसल बंश के कार्य को पूरा करके दिखलाया । इनके शासनकाल में समस्त दक्तिए भारत एकता के सुवर्ष सुत्र में बँध गया। इन लोगों ने स्रार्थ संस्कृति, वैदिक धर्म के

विजयनगर साम्राज्य पुनरदार का महत्त्वपूर्ण कार्य पम्पन किया। इनकी खुनरदार का महत्त्वपूर्ण कार्य पम्पन किया। इनकी खुनखाया में संस्कृत साहित्य की विशेष उन्नति हुई। पिछले सम्राटों के समय में तेलगु साहित्य ने भी वडी उन्नति की।

ये नरेश केवल किवजनों के आअयदाता ही न ये बिल्क स्वयं संस्कृत तथा आन्त्र भाग में कमनीय काव्यधन्यों की रचना करते थे। इनमें महाराज कृष्ण्येवराय सब से आधिक प्रतायी तथा विख्यात राजा हुए। इनके समय में इत साझाल्य ने वह वैभन, वह भौतिक उन्नति, तथा वह विस्तार पाया जो पहले कभी उसे नतीय न हुआ। इस प्रकार इस साझाल्य ने हिन्दु संस्कृति, शासन, तथा चातीयता का एक ऊँचा आदार्थ उपस्थित किया।

• इसी विजयनगर के छारम्मिक काल ते सायण का एम्बन्य है। इसके जिन छाबिपतियों के शासन काल में उन्होंने छापना जीवन विताया, तथा महत्त्वपूर्ण कार्य किया उनका वर्णन छागे किया जायगा।

#### धासिक ऋवस्था

कर्नाटक प्रान्त घार्मिक उन्नति का केन्द्र या। वैच्णुव तथा शैव मतों के साथ ही साथ जैनवर्म का भी विपुत्त प्रचार इस प्रान्त में बहुत पहले में ही था। श्रीरामानुजाचार्य (१०३७ई०-१९३७ ई०) के वैच्णुव सम्प्रदाय के ब्रम्यु-दय का क्रारम्भ इसी कर्नाटक देश से हैं। शैवमतानुवायी चील नरेश के ब्रारमाचारों से तंग आकर रामानुक ने मैसूर में ही आश्रय किया था। मैसूर उस समय घार्मिक सहिष्णुता का प्रधान केन्द्र या और उस समय होयसल नंश के राजा राज्य कर रहे थें। उस समय शासन करने वाले राजा का नाम विद्विदेव था। ये बड़े प्रतापी नरेश ये और आत्मास के समग्र प्रान्तों पर अपनी

#### श्राचा<del>र्व छाउट</del> श्रोर माधव

सिंक्य वैवयन्ती फैलाकर इन्हींने ही होयरल राज्य का वास्तविक उत्कर्ष साधन किया'। इन्हीं को आचार्य रामानुक ने वैष्णुवर्थम में वीचित किया। इस घट- नाका समय १२१२ ई. है। तय से विद्दिष्ट का नाम विष्णुवर्थन हुआ और अविष्णुवर्थन के अम्प्रदुव का माराम्म हुआ। वैष्णुव होने पर भीविष्णुवर्थन अन्य भर्मानुतावियों के साथ वड़ी ही सिहस्णुता कार वर्ताव करते थे। १९२३ ई. में प्रकारी केन स्त्री को दिया विस्तर्ग है मेरा के हस्तर तहहील के पूर्व एक प्राम अपनी जैन स्त्री को दिया विस्तर्ग है से दो सी आक्ष्मणों में वाँट दिया। उसी वर्ष पर्णान्तक कीन की विश्व विस्तर है से दो सी आक्ष्मणों में वाँट दिया। उसी वर्ष पर्णान्तक कीन की को सिमान तिया की का अपनी विद्या किया के मान्य रामान्य रामान्य रामान्य रामान्य रामान्य रामान्य की अपनी विद्या के कारणा 'पद्तर्क परमुख्य 'वादीय विद्य' और 'तार्किक चक्र-वर्ती की उपाधियों से माण्डत थे। १२२८ ई. में राजा ने चामुरुडी पर्यंत पर वेष मान्यर हो दान दिया। 'इलेपिल' नामक स्थान पर जब वीनयों ने जिनालय बनाया, त्य राजा ने प्रसाद स्वयं प्रस्तु किया और अपनी विजय के उपलव्य में उन्होंने मूर्ति का नाम 'विजय पार्यन्तिम' रखा।

वांरवीव धर्म की उत्पत्ति का यही तमय है। इस प्रकार कर्नाटक में की, रीव तया वैश्वाव धर्मों का विशेषीसंग्रम या, परन्तु राजा तथा मनित्यों की प्रामिक सिहणुता के कारण इनमें किसी प्रकार का मेरभाव तथा विरोध नहीं था। सब धर्मों के अनुवायी लोग बड़ी शांति के साथ अपने धर्मों के पालन में दर्जायन थे। होपसल नरेश तथा उनके मन्त्रियों का यह महान् उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार का इस्त्रच्य घर्मों के विराय में न किया जाय। विपर्रात इसके सब मतो की इदि तथा अप्युद्ध के निर्माण नामामकार के उपायों का उन्होंने आश्रम लिया। इतिहास इसका साजी है । इरिद्ध के उपायों का उन्होंने आश्रम लिया। इतिहास इसका साजी है । इरिद्ध के मन्दिर की स्थापना का रहत्य हों। वाजन के स्थापनी में कुछ विरोध उत्पत्न हो गया था। इसके दूर करने के लए राजा ने एक सी पन्द्र करायों है महिद्ध

१ द्रष्टच्य कृष्णस्वासी स्रामंगर—ऐ शन्ट इंडिया पृ० २३४—२४४

२ द्रष्टब्य वही पु० २३६

इष्टब्य एस कृष्यस्वामी ऐ शन्ट इंडिया पू० २६०—६१

विशालकाय हरिहर का मन्दिर वनवाया । हतमें हरि तथा हर उभय देवताओं का समिमलित विग्रह स्थापित किया गया था। शिलालेकों में लिखा है कि कुछ लोग विष्णु को श्रेष्ट मानत हैं और छन्य लोग शिव को मनुष्यों का सब ने उपकारी तथा मान्य देवता मानने हैं परन्तु हन है नों में किसी प्रकार का अपनर नहीं है। इसी एकता को सिद्ध रखने के लिए यह हिस्हर का मन्दिर स्थापित श्रिया गया है। जैनधर्म के प्रति हन राजाओं की वहीं अद्रा थी। राजा विष्णुवर्धन के नेनापित गद्धराज ने अपने मालिक की हच्छा से अनेक जैन मन्दिरों को दान दिया। सावस्य-पूर्व दित्य भारत की यहीं धामिक विशेषता थी— धार्मिक सहिस्णुता नया धर्मों में पास्परित हम देवीं गया। विजयनगर के समारों ने हर विशेषता को अपने होयसत की वसींग था। विजयनगर के समारों ने हर विशेषता को अपने होयसत वंशी-नरेशों से तीला था परन्तु हसका अराधिक उत्कर्ष दिखलाकर हो उन्नतिकी चरम सीमा पर पहुँचा दिया।

श्री बैष्ण्य धर्म का प्रधान केन्द्र यादवपुर (भेकुकोटे) था। श्राचार्य रामानुज ने यहीं निवास किया था श्रतः यहाँ एक वड़ा मठ स्थापित किया तथा इसी स्थान से श्रीवैष्णव धर्म का इस देश में सबंब

हेत सत का प्रचार प्रचार होने लगा। है त सम्प्रदाय की उन्नति भी हसी समय हो रही थी। पाठकों से यह अविदित नहीं है कि है त मत के उन्नावक ग्रानन्द तीर्थ (मध्य या पर्ण प्रच) का जन्मस्यान

कर्नाटक देश में ही है। उन्होंने प्रस्थान त्रयी पर अपने मत के अनुकूलनाष्य लिखकर द्वेत वेदान्त का खूब प्रचार किया। इनके सैंतीस अन्यों में कतिपय विख्यात प्रन्य ये हैं:—(१) ब्रह्मतूत्र भाष्य, (२) अ्रतुट्याख्यान (सूत्रों की अ्रत्यात्त्रण द्वित) (३) गीतामाष्य, (४) महाभारत तात्पर्य निर्णय, (५) भागवत तात्पर्य निर्णय, (६) उपनिपद्भाष्य। इनका आविभीवकाल १२५६ सं०— १६६० सं० (११९६ ६०—११०३ ई०) मत्रा लाता है। इनके चार शिष्य द्वुए जो क्रम से इनकी गद्दी पर बैठते रहे।

इनके श्रवन्तर इनके प्रधान शिष्य पद्मनामतीर्यं गद्दी पर बैठे। ये बड़े सात्विक पुरुष ये। इन्होंने मध्याचार्य के द्वारा लिखे गए 'श्रवुट्याख्यान'

नामक प्रत्य पर न्याय रजावली नामक टीका लिखी जो पद्मनाम धारवाड़ से प्रकाशित हुई है। इनकी स्तृति में जयतीर्थ सीर्थ ने जो श्लोक लिखे हैं उनसे इनके वैराग्य तथा भगवद्

भक्ति का पर्याप्त परिचय मिलता है। वे श्लोक ये हैं:---

रमानिवासोचित वासमिः सन्त्यायरत्नावलि जन्मभूमिः। वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभ ॥ तीर्थामृताव्धिभवताद विभत्यै ॥ श्रीमध्वसंसेवन लब्ध श्रह,---

विद्यासधाम्मोनिषयोऽमला पंकजनाभ तीर्थाः कपालव:

कपालवः स्थानमयि नित्यमेषाम ॥

इनके बाद माधवतीर्थ गृही पर बैठे। इनकी ग्रंथ रचना के विषय मे कल ज्ञात नहीं है। इनके अनन्तर नरहरि तीर्थ अध्यक्त हए। इन्होने गीता पर भाष्य बनाया था जो उपलब्ध तो नहीं है परन्त प्रमेय **श्रक्तोभ्यतीर्थ** दीपिका में निर्दिष्ट है। इनके श्रनन्तर श्रक्तोभ्यतीर्थ गही पर बैठे। ये चारो आचार्य आनन्द तीर्थ के साहात शिष्य थे। ब्राचीम्यतीर्थ विद्यारस्य के समकालीन थे। उनके ग्रंथों का पता नहीं परन्त उनकी बिद्रता तथा तर्ककशलता को देखकर प्रतीत होता है कि इन्होंने भी अपने मत के ग्रंथ बनाये होंगे । इनकी स्त्रति जयतीर्थ ने इन श्लोकों में की है:---

पदवाक्यप्रमाराज्ञान प्रतिपादिसदच्छिदः। श्री मदन्तोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरू॥ श्री मद्रमारमण्सद्गिरिपादसंगि--व्याख्यानिनाद—दिलताखिलदण्टदप<sup>९</sup>म । दर्बादिबारण विदारण पन्न दीन---मन्नोभ्यतीर्थं गरुराजमहं नमामि ॥

#### शैवमत

वीर शैव तथा कालामुख शैव सम्प्रदायों के ऋनेक केन्द्र कर्नाटक देश में स्थान-स्थान पर विखरे हुए थे। होयसल वंश के राजास्त्रों के समय में इन मतो का भी विशेष प्रचार हुन्ना। इस युग के वीर शैवो में पालकरिक सोमनाथ बड़े भारी आचार्य थे। इन्होंने वीर प्रतापदेव दितीय की सभा में रहकर इन प्रन्थों की संस्कृत भाषा में रचना की--'सोमनाथ भाष्यः 'हटभाष्यः 'ग्रष्टक पञ्चकः 'नमस्कार गद्या 'अस्तराङ्क गद्या 'एन्च्यार्थना गद्या, 'क्सबोदाहरखा, और 'चहुर्वेद तास्ययें संग्रह् । इन्होंने अपने अनेक गह्यांगियों का नाम लिला है। गोलांकि मठ में पाशुपत सम्प्रदाय की प्रश्वता थो। प्रशापकद्व के समकालोन एक विशिष्ट पाशुपत आचार्य का नाम मिलता है उनका नाम या विश्वेश्य धम्मु। सम्भवतः ये विश्वेश्यर शिय ने अभिन्न ये जिन्होंने शैवों में दो मेद कर दिये शे तीरमद्व और वीरमुष्टि १। कालामुख शैव सम्प्रदाय का दूसरा केन्द्र था 'हुलिमठ' नहीं १३वीं शताब्दि के अन्त में जानशक्ति तथा लाम्बर्यक्त अप्यन्त् थे। औ शैलक पुष्पागिरि मठ में लोकशिय नामक आचार्य अप्यन्त् थे।

यादव नरेशों के शिलालेखों में क्रियाशकि नामधारी श्राचायों के नाम श्रवस्त मिलते हैं। क्रियाशकि श्राचायों की प्रभुता क्रियाशकि हम रुमय खूर थी। ये भी कालायुख संप्रदाय के ही शैव आचार्य के शेव ये भी के लायुख संप्रदाय के ही शैव आचार्य के शेव ये भी वहे प्रभावशाली थे। काशीविलाए कियाशिक के विपुल प्रभाव का श्राद्धमान इसी घटना से लागया जा सकता है कि ये विजयनगर सम्राटों के गुरु थे। ६६४ शक में गोनभूग ने वादिस्त्र के शिष्म क्रियाशिक परिवृत्त को दान दिया तया ११७४ शक में क्रियाशिक विश्वस्त को उपाधि 'लक्क्लागम समय समुदार' बतलाई गई है। इस प्रकार कर्नाटक प्रान्त में वीरसैव तथा लक्क्लीश सम्प्रदाय के श्रवस्त्र विश्वस्त हर समय श्रिकता थी।

भारतीय दर्शन के इतिहास से परिचित पाठकों के सामने इन दोनों शैव सम्प्रदायों के परस्पर मेद बतलाने की विशेष आवश्यकता नहीं है।\*

१ विरवेरव शिवाचार्यो धीमान् राजगुरुः स्वयम् प्रमाजापयत् बीरः श्रीवाचार्यश्रतेष्ट्वाः ॥ वीजवश्रेषु रिशररक्षेत्-कुचिच्छेषुरादिकमीभिः वीरभद्र समास्याता दश्यामस्य रचनाः भद्राः स्युरपरे भक्ता विश्वतिर्वोरसुष्टयः ॥ ॐइन मर्तो के इतिहास तथा सिद्धान्त के खिए द्रष्टस्य खेखक का 'भारतीय दर्शत' पेज ४०४-४४।।

सकुलीश सम्प्रदाय का नामकरण इस मत के उद्भावक के पाशुपत तथा नाम पर है जिनकी मूर्तियाँ विशेष प्रकार की पाई जाती शीरशैव का है। मस्तक केश से दका रहता है, दारिने हाथ में बीजपूर परस्पर भेव के फल रहते हैं और वार्ये हाथ में लगु इ या दख। लकु-

लीश ऐतिहासिक व्यक्ति है। हनका समय विक्रम का द्वितीय शतक है। इसीको पाशुपत सम्प्रदाय कहते हैं जो दार्शनिक दृष्टि से द्वैतवादी हैं। इसके बहुत दिनों के पीछु वीररीवमत की उत्पत्ति हुई। इसके आश्र प्रवर्तक का नाम सस्वाचार्य था (१२ शतक) जो कलचुरी नरेश विक्जल के प्रधान मन्त्री वतलाये जाते हैं। बीरशैवों का कहना है कि यह मत बड़ा प्राचीन हैं, जिन पाँच महापुदगों ने भिन्न-भिन्न समयों और स्थानों में इस धर्म का प्रचार किया उनके नाम रेगुकाचार्य, दावकाचार्य, एकोरामाचार्य, परिडताराध्य और विश्वाराध्य हैं। इनमें विश्वाराध्य और अपना सिंहासन काशीपुरी में स्थापित किया। दाशिनक दृष्टि से ये शक्तिविशिष्टाइ तैवादी हैं। इन्हीं मतों की प्रधानता इस यग में इम पाते हैं।

### जैनमत

जैनमत की प्रधानता कर्नाटक देश में इस समय भी श्रान्तुषण गर्नी । यह बड़ा पुराना मत है। विक्रमपूर्व तीसरे शतक में यह धर्म उत्तर भारत से चन्द्रपुत मौर्य के साथ कर्नाटक में श्राया। यह बात ऐतिहासिको सिं लिपी नहीं है कि मगध में भीषण श्रकाल पड़ने के कारण मद्रवाहु की श्राप्यक्ता में जो जैन संघ दिल्यों में श्राया उत्तरि कर्नाटक में इसका प्रथम प्रचार किया। उस समय से लेकर त्रयोदश शतक तक यह जैनधर्म श्रपनी व्यापकता बनाये हुए विद्यामान रहा। परन्तु अब इसकी श्रवनित के दिन स्रागये वे इस पर श्राक्रमण दो तरक से होने लगा था दिल्या से श्रीवैष्ण्यक्रमत तथा उत्तर से वीरशैव मत का। इन दोनों के भीषण श्राक्रमण के कारण इस धर्म का श्रव हुए होने लगा था इस मत के विद्यानों ने कन्नइ साहित्य की विशेष उज्ञति की। अब भी इनके श्रनुत्रायियों की संख्या काफी श्रविक थी। राजाश्रो की हिट इनके कल्याण की स्रोर सदा रही। इसके प्रमाण उस समय के प्रचुर शिलालेख हैं। सायण के पूर्वकाल में श्रवीं रूप शतक के प्रधमाद के शिलालेखों में निर्देष्ट विशिष्ट जैनाचायों के नाम इस प्रकार सिलते हैं—

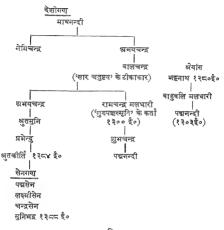

### साहित्य

अनुकूल परिस्थिति में साहित्य फूलता फलता है। मुसलमानों के अनेक आक्रमण होने से दक्षिण देश की प्रजा कुछ अशान्ति का अनुभव कर रही थी, परन्तु फिर भी साहित्य की अभिदृद्धि पर्याप्त मात्रा में बल्लाल नरेशों के शासनकाल में हुईं। इस अभिदृद्धि का प्रधान कारण बल्लाल नरपतियों की

<sup>9</sup> वीररीव तथा आचार्य की सूचना के लिए लेखक ने श्रीकान्त शास्त्री के लेख से विशेष लाभ उठावा है। त्रृष्टच्य-विजयनगर स्मारक प्रम्थ पेज २६७---२६६

साहित्य के प्रति स्वामायिक श्रमिकचि तथा योग्य कविजानों को श्राक्षय देना माना जा सकता है। इन राजाश्र्यों ने संस्कृत के ही कियियों को श्राक्षय देकर उनकी काल्य प्रतिका के स्कृतित होने का श्रावस्य नहीं प्रदान किया, प्रसुत कलड साथा के किया के से योग्यता तुक्षय प्रीत्साहन देकर कलड साहित्य की उन्नति में विशेष सहायता दो। महीस्यर का प्रान्त प्राचीन कला का कर्नो कि से श्रीय सहायता दो। महीस्यर का प्रान्त प्राचीन कला का कर्नो कर प्रदेश हैं श्रतः कहना न होगा कि वहाँ के निवासियों की मारावाश कर्णाटक भाषा या कलड साथा थी श्रीर त्याल भी है। इस और प्रधान देने से स्पष्टतः प्रतीत होता है कि ये राजा लोग वेववायगी की उन्नति के हाथ-साथ देशभाष को हिंदि के भी श्रीर श्रीलाणी थे। श्रन्य राजाश्रों की भाँति थे लोग उससे उदासीन नहीं थे। इसी काल की साहित्यक श्रवस्था का दिग्दर्शन कराने का यहाँ हम उच्चोग कर रहे हैं।

बल्लाल नरेशों के सभय में संस्कृत के अनेक अझों के विषय में अयों का प्रणयन किया गया मिलता है, इसी समय भरतस्वामी नामक एक सुप्रविद्व वेदछ बिद्वान हुए जिन्होंने सामवेद रहिता के ऊपर अपना भाष्य लिखा। यह भाष्य अभी तक अप्रकाशित ही हैं, परन्तु उसकी हस्तलिखित प्रति आज मी उपलब्ध है। ये होयरख वंशी नरेश रामचाय के समय में वर्तमान वे और औरक्षम में निवास करते समय इन्होंने इस भाष्य की रचना की थी। इसका विशेष विवरण आगे चलकर दिया जायता।

इसी काल में बीर बस्लाल तृतीय के समय में श्री विद्याचक्रवां नामक प्रविद्वाहित्यसमें विद्वान विद्यमान थे। 'काक्यप्रकाशा के उपर इनकी 'सम्प्रदाय प्रकाशिनी' टीका महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। 'श्रालंकार सर्वत्य' के उपर दनकी 'सम्प्रदाय प्रकाशिनी' टीका महत्त्वपूर्ण करलाई जाती है। इसी प्रचर विद्वा के कारण ये 'खालद्वारिक चक्रवतीं तथा 'संस्कृत सार्वभीम' के उपाधि से सिम् पित किये गये थे। साहित्य के अतिरिक्त वे बेद और वेदान्त के भी विद्वान के स्वाप्त प्रकार के स्वाप्त करणा अपादि इनके अन्य अन्य हैं। इनमें अधिकाश अपीत कक्ष्याण (काव्य ) आदि इनके अन्य अन्य हैं। इनमें अधिकाश अपीत कक्ष्याण (काव्य ) आदि इनके अन्य अन्य हैं। इनमें अधिकाश अपीत कक्ष्याण (काव्य ) अपित इनके अन्य अन्य हैं। इनमें अधिकाश अपीत कक्ष्याण काव्य अपनाशित हो हैं, केवल सम्प्रदाय प्रकाशिनी अनन्त शयम अन्यसाला में अपी हाल में ही प्रकाशित हुई है।

विद्यानाय—इनकी प्रसिद्ध रचना 'प्रतापरुद्र यशोभूपरण्' हैं। इस वन्ध मे अलङ्कार शास्त्र का सर्वोद्गीण विवेचन है। इसकी विरोपता यह है कि जितने उदाहरण् दिये गये हैं उनमें अन्यकार के संरक्षक राखा प्रतापक्ष की ही प्रशंता है। इतना हो नहीं, तृती र पिरच्छेद में नाटक का वर्णन है। इसके उदाहरण्य के निमित्त विद्यानाथ ने प्रनाप कर्त्याण्य नामक एक नवीन नाटक की उदाहरण्य के निमित्त विद्यानाथ ने प्रनाप कर्त्याण्य नामक एक नवीन नाटक की रचना कर इतमें सम्मितित कर दिया है। राजा प्रतापक्ष द्यारंगल के काक-तीय नरेणों में सतम राजा थे और इनके शिलालेल १२६८ से लेकर १३१७ ई॰ तक हैं। इस प्रकार इनका समय १३ शतक का अन्तिम चतुर्यीय तथा १४ शतक का पूर्वार्थ है। इस प्रस्य की 'रजाव्या' टीका के कर्ती मस्तिनाथ के पुत्र : कुमारस्वामी (१५ शतक) है। श्री के॰ पी॰ त्रिवेदी ने कुमारस्वामी की टीका के तथा इस प्रस्य को बान्व संस्कृत सीरीज में (१६०६ ई॰) प्रकाशित किया है।

मिल्लनाथ — कालिदास के काव्यों पर प्रसिद्ध संजीवनी टीका के कर्ता कोलाचल मिल्लनाथ के पितामह का भी नाम मिल्लनाथ ही था। राजा वीरदह ने इनकी महती अध्यर्थना की थी। इन्हीं मिल्लनाथ प्रथम के पुत्र कपदीं ने औतकस्य पर कारिकाइंति लिखी थी। इन वार्तों का परिचय कपदीं के प्रध्यारम के करोकों से चलता है—

> कोलाचलान्वयाच्यान्युः अक्तिनायौ महायशाः । शतावधानविदयातो वीरस्दाभिवर्षितः ॥ महितायात्मतः श्रीमान् कपदिः मन्त्रकोविदः । श्रक्तित श्रीतकत्पस्य कारिका दृष्टिमातनोत् ॥

संस्कृत के अतिरिक्त ककड़ साहित्य की भी औहाँ है इस काल में विशेष करा से हुई। इस समय कर्नाटक देश में जैन घमें तथा लिङ्कायत बीर शैव धमें की प्रधानता थी। जैन घमें तो अपनी अवनति पर या, तथापि इस तक अपने अपने तथिकरों के आदर्श चरित्र को जनता के सामने एकतर जैनमत के प्रधार के लिए कम प्रवत्न नहीं किया। बीर शैवधमें की उन्नति का यह युग था। अतः इस धमें के विद्वानों के द्वारा जनता के हृदय तक पहुँचने के लिए देशभाग क्वत्र का आश्रय लिया जाना नितान्त स्वाभाविक था। दोनों धमों के अदुश्वियों ने अपने मत के प्रचुर प्रसार के लिए खुव ही प्रवत्न किये और मातृःगामों में अपने मत के प्रचुर प्रसार के लिए खुव ही प्रवत्न किये और मातृःगामों में अपने मत के प्रचुर प्रसार के लिए खुव ही प्रवत्न किये और मातृःगामों में अपने सत के प्रचुर प्रकार किये चौर चारा वांची के स्वारा वो अपने एक विशेष उन्नति कर डाली जिसके कारण इस युग का नाम इसके साहित्य के इतिहास

में विशेष स्नादर के साथ लिया जाता है। स्थान की कमी के कारण यहाँ कतिपय प्रधान अन्यकारों का ही सिल्नि परिचय दिया जाता है \*।

नेमिनाथ-कन्नडभाषा के प्रयम उपन्यास के कर्ता है। इनकी 'लीलावती' नामक आख्याधिका सबन्ध की वासवदत्ता के आधार पर बनी बतलाई जाती है। कदम्बवंशी राजकमार का स्वम मे राजकमारी को देखना तथा अनेक उथल पुथल के बाद दोनों का परिणय होना इस ग्रन्थ का प्रधान आख्यान है। इनकी भाषा वदी मधर है। इसके श्रातिरिक नेमिनाथ तीर्थंकर की जीवनी भी इन्होंने लिखी थी। जन्न (१२३० ई०) ने अनुनननाथ की जीवनी लिखी तथा यशोधर चरित्र नामक काव्य लिखा। सन्दरता के लिए जन्न की शैली की बडी प्रशंसा है। शिशमायण (१२३२ ई०) ने गाने योग्य गीतिकाव्यो की रचना की जिन्हें कन्नड भाषा में साजल्य के नाम से पकारते हैं। इनके काव्यों में ब्राञ्जना-चरित्रे और त्रिपुरदहन की पर्याप्त ख्याति है। ऋान्द्रय्य (१२३५ ई०) ऋपने समय के एक प्रतिभा सम्पन्न कवि माने जाते हैं। इनके सबसे प्रसिद्ध काव्य का नाम कावनगेल्ल या सदन विजय है। इसकी एक बड़ी विशेषता है कि इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का पूर्ण बहिष्कार किया गया है और परा काव्य तदभव तथा देशी शब्दों में ही लिखा गया है। मल्लिका जु न (१२४५ ई०) जैन सुनि थे और वीर सोमेश्वर (१२३४--१२५४) के राज्यकाल में रहते थे। इन्होंने सक्तिसधार्णव या काव्यसार नामक सुभाषित अन्थ का संकलन किया जिसमे आज अजातपाय अनेक कविजनो की सकियाँ संरक्षित हैं। अटारह विषयों के श्रन्तर्गत कविताश्रो का संग्रह किया गया था जिसमें कुछ उपलब्ध नहीं होते । मल्लिकार्जुन के सुपुत्र केशिराज (१२६० ई०) कसहभाषा के मर्मज वैयाकरण थे। इन्होने शब्दमणिदर्पण नामक अपूर्व व्याकरण लिखा जो त्राज भी इस भाग का प्रामाणिक व्याकरण माना जाता है। लक्तण छन्दोबद है: वृत्ति गद्य में है स्त्रीर प्राचीन प्रन्थों से हजारो उदाहरण दिये गये हैं। यह एक अनुठा अन्थ माना जाता है। साहब लोग भी केशिराज के भाषा ज्ञान की विपल प्रशंसा करते हैं।

> अविशेष विवरता के लिए देखिए राइस—कनारीज़ लिटरेचर (ग्रं.) पृ० ४२-४४; ६०-६३

यह तो हुई जैनियों की साहित्यसेवा।

श्रव बीरशैवों के द्वारा की गई कन्न भाग की सेवा का योड़ा सा वर्णन यहाँ किया जायगा। बीरशैव (जंगम) भी कर्णाटक देश में ही उत्पन्न बुश्रा, वर्गी कूला फला, परन्तु कालानार में इससे भारत के अनेक प्रदेशों में प्रदेश किया। इस मत के अपूनार भगवान् राक्टर की ही श्वाराधना मानव जीवन का प्रधान उद्देश्य होना चाहिए। इसके उद्भावक (या प्रचारक) आचार्य का नाम बन्ताचार्य है और इसके पांच आचार्यों में विश्वराप्य आचार्य का स्थान काशी माना जाना है और वहीं इस जंगमों के नाम पर एक पूरा मुहस्ता ही जंगमवाड़ी के नाम से उकारा जाता है। इस मत के लेलकों ने सायय-पूर्वकाल में साहिस्य की अच्छी सेवा की थी।

इती मत के हरीश्वर या हरिहर नामक विद्वान् ने शैवभकों के चरित्र को मुन्दर काव्य के न्या में तिला है। उनका 'गिरिजा-कल्याणः अस्यन्त प्रसिद्ध है। राचवाङ्क ने हरिश्चन्द्र काव्य तिला। पदमस्य कल्वाल नरेश नरिहिं के मन्त्री थे। ये भी वीरयेश धर्म के अनुवायी थे। इनका दीज्ञाबोध गुक्शिष्य के सम्बाद रूप में शैवभमें के सिडान्तों का विवरत्य है। इसी समय पे देवकि ने कुद्धमावली नामक आव्यायिका तिलाती और सोमराज ने उद्भरकाव्य का निर्माण किया। इस प्रकार वीर शैवों ने कबड़ साहित्य की श्रीहिद्ध करने में विशेष प्रयक्ष किया था।

साहित्य की यही दशायी जब विजयनगर के विद्याप्रेमी नरेशो ने क्रपने मन्त्रियर माधव श्रीर सायख के उपदेशानुसार देववाखी और देशभाषा की उन्नति करने में श्रपना समय लगाया और सफल प्रयन्न हुए ।

### तृतीय परिच्छेद

### सायण श्रीर माधव के श्राश्रयदाता

प्राचीन भारत में संस्कृत के कवियो तथा परिडतो को किसी विद्या प्रेमी धार्मिक व्यक्ति का आश्रय बहुधा प्राप्त हुआ करता था। ऋधिकतर यह व्यक्ति वैभव सम्पन्न माननीय भूपाल होता स्त्रयया कोई धनाट्य शासक हीता। इस श्चाश्रयदाता के शीतल आश्रय में कविजनो को वह शान्ति तथा सन्तरिट प्राप्त होती जिसमें उनकी प्रतिभा विकसित होती: कमनीय कला रमणीयरूप धारण कर रिवक हृदयो को रिकाती तथा गुणप्राही राजा श्रौर उसके सहृदय सभ्यों के प्रोत्साहन से इनकी काव्यकला दिन दूना रात चौगुना अपने जौहरो को दिखलाती हुई समधिक वृद्धि को प्राप्त करती। शास्त्रज्ञ विद्वानी को भी श्रपनी विद्वता तथा प्रौढि प्रदर्शित करने के लिए किसी श्राश्रयदाता का सहारा नितान्त आवश्यक है। विना इसके उन्हें मानवसुलभ उदरदरी के भरगा-पोषमा की पिशाचिनी चिन्ता रात दिन व्यत्र बनाए रहती है। ऐसी दशा में उस निश्चिन्तता तथा ग्रात्मविस्मृति का नितान्त ग्रभाव रहता है जिसकी सत्ता सब प्रकार के कला कौशल की जननी मानी गई है। अतएव कविजन को जनरंजिनी काव्यकला के जौहर दिखाने के लिए, परिडतजन को किसी शास्त्र विशेष में अपनी अलौकिक प्रौढि तथा पारिडत्य प्रदर्शित करने के लिए. चित्रकार को प्रकृति के गृढ़ रहस्यों को रेखा तथा रंग के द्वारा श्रमिव्यक्त करने वाली कला के चमत्कार को दिखलाने के लिए, गायन विज्ञान में निप्रण कलावन्त को अपनी स्वर लहरी के द्वारा मानव दृदय को ब्राकष्ट करने वाले कला कौशल की चरम अभिव्यक्ति के लिए किसी गुण-ग्राहक भूपाल का ब्रादरखीय ब्राश्रय प्राप्त करना सविशेष ब्रावश्यक है।

हमारे चरितनायक श्री सायणाचार्य को भी ऐसा ही श्लाघनीय श्राक्षय प्राप्त हुआ था जिसके कारण वे हिन्दू साहित्य, हिन्दू धर्म तथा हिन्दू सम्यता को पुनः जागरित कर हमारे पुरुषदेश भारतवर्ष में धर्म की धारा को विग्रुद्ध रूप में प्रवाहित कर सके। यदि आर्य सम्यताभिमानी तथा वैदिक मतानुयायी इन महनीय महीपतियों की सहायता से वे बिश्चत रहते तो क्या यह कभी सम्भव था कि ब्राततायी यवनों के प्रयक्त ब्राक्षमध्यों से नितान्त संक्त तिहाया भारत में विदक धर्म के प्रति भारतीय जनता के हृदय में ब्रादर उत्तक करते तथा धार्मिक मर्यादा के निवाहने में उत्ताह तथा प्रेम पैदा करने में थे इनने तक्त हांते जितना सफल ये इनकी संरक्षता तथा ब्राक्षम में हो पाए हैं ? इनिहाम के ब्राव्ययन करने वाले इसका एक ही उत्तर देंगे ब्रीर वह उत्तर निपंपात्मक ही है। ऐसी दशा में हमें इन ब्राक्षयदाताओं का विशेष ग्रुण मानना चाहिए कि इन्होंने सायणाचार्य को ब्रयनी शीतल छन्छाया में रख कर उन्हें संस्कृत साहित्य को तथा ब्रार्थ धर्म के गौरव को विस्तार करने में समिषक मनीयोग देने का ब्राव्यत दिया।

सामयाचार्यं के आश्रयदाताश्चों का प्रकृति परिचय देने का इस परि-च्छेद में हम यथा साध्य प्रयत्न करेते। इतिहास में इनके प्रख्यात होने के कारण इस परिचय प्रदान के लिए हमारे पास पर्यात सामग्री विद्यमान है जिसका उत्तित उपयोग वहाँ किया जाया।।

सायण के प्रन्यों की अन्तरक्ष परीजा से पता चलता है कि सायण को चार नरेगों का आश्रव समय समय पर प्राप्त था। सावण को भगवान् ने सुदीर्च जीवन दिना था और इस जीवन के भिन्न-भिन्न अंश को भगवान् ने सिक्ष साजाओं की संरवकता में विताया। इन राजाओं के नाम कम्पण, सङ्कम, बुक्क तथा हरिवर हैं। इन राजाओं का सम्बन्ध दिल्ला भारत के उस सामाच्य से हैं जिसे ऐतिहासिक विद्वान, 'विजय नगर' सामाच्य के नाम से पुकारते हैं। इस साम्राज्य पर चार निन्न-भिन्न राज वंशों ने शासन किया। सायण के आअय-दाताओं का सम्बन्ध विजय नगर के प्रथम राजवंश से हैं जिसे उसके संस्था-पक्तों के पूज्य गिरुदेव के नाम पर 'संगम वंश' के नाम से पुकारते हैं। इन राजाओं के विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के पहले इस वंश की उत्पत्ति का सामान्य जान नितान्त आवश्यक हैं।

किन ऐतिहासिक परिस्पितियों में विजय नगर साम्राज्य की स्थापना हुई इसका कुळु वर्षान पिछले परिच्छेद में किया गया है। पाठकों को अब तक विदित हो गया होगा कि होयस्त वंदा के अन्तिम प्रवल तिर वस्तला लुटीय ने उचर सं मुस्तमानों के आक्रमयों को रोकने के लिए सीमा की रदा का भार चार भाइयों के सुपुर्द कर दिया था। ये ही भाई उनके पुत्र के मारे जाने के बाद भी अपने सच्चे बीर कार्य में जुटे ही रहे तथा इन्हीं ने मिलकर 'विजय नगर' वाम्राण्य की स्थापना की। जेठे भाई का नाम हरिहर था। इन्होंने ही अपने अस्य आताओं की सहायता से इस वाम्राण्य को कायम किया जिसके मुसलमानों को दिल्लाण भारत के प्रदेशों से निकाल भगाया तथा दिन्दू प्रजा को खुलशान्ति से जीवन विताने का खुयोग दिया। हरिहर से ही विजय नगर के प्रथम राजवंश का आरम्भ होता है, परन्तु यह वंश उनके पिता के नाम से 'कंगम बंश' के नाम दे हितहाल में प्रसिद्ध है। समय्य के आश्रय दाता इसी बंशा के थे। अत: इनके विवरण देने से पहले इनके पिता का कुछ वर्णन देना अन्तप्यक न होगा।

इस बंध के आदि पुरुष का नाम 'संगम' है। ये चन्द्रवंशी यादव है। इसका उल्लेख अपनेक शिला लेखों में किया गया मिलता है। इनके पिता का नाम बुक्क या अपनत्व या तथा माता संगम का मायान्विका, मागान्विका या मेगान्विका था। इनके पिता के विषय में अभी तक कुछ पता नहीं चलता। संगम के पूर्व पुरुषों के विषय में शिला लेखों में अपनेक ज्ञातस्य वाते भरी पड़ी हैं। इन सब का अध्ययन कर प्रोफेसर हेरास ने यह परिणाम

भरी पड़ी हैं। हन सब का अध्ययन कर प्रोफेसर हेरास ने यह परिणाम निकाला है कि ये होयतल बंध की ही किसी थाला के थे। होयसल बंध तथा संगम बंध में अनेक बातों में समानता मिलती है। दोनो चन्द्रबंधी यादव थे। फरिस्ता ने लिखा है कि उत्तर के मुसलमानों के आक्रमण की आधांका से बीर बल्लाल ने अपने जाति बालों की एक महती सभा की और इसी सभा में उन्होंने संगम के पुत्र हरिहर को महामण्डलेस्वर की उपाधि दी तथा आक्रमण को रोकने का प्रधान कार्य उन्हीं के जिम्मे किया। ऐसे उत्तर-दासित्वपूर्ण कार्य का भार अपने ही सम्बन्धियों के ऊपर रखना युक्तियुक्त

<sup>ै</sup> सोमर्वस्या बतःस्ताच्या बादवा इति विश्वताः ।७। त्रिसम् बदुकुलेरताच्ये सीऽभूच्छी संगमेरवरः । येग प्व' विधानेन पालिताः सकला प्रजाः ॥⊏॥ —हरिहर द्वितीय का निक्तूर दानपत्र स. इ. ३, पृ. ४०;पृ. १२१ इसके ज्ञतिरिक्त प्रपिक्ता कर्नाटिका के श्रनेक शिखालेखों में इसका श्रनेक बार उन्लेख मिलता है ।

प्रतीत होता है। इसिल्लए होयसल वंश तथा संगम वंश में नितान्त घनिष्ट सम्बन्ध ज्ञात होता है । प्रो० हेरास ने अनेक ऐतिहासिक प्रमाण देकर यह भी दिखलाने का प्रयक्त किया है कि संगम के पूर्वज केशव दण्डनाथ के वंश के थे। ये होयसलों के दरवार के रक्त थे। ये सेनापति भी थे तथा मन्त्री मी। संगम वंश को भी यही गौरव प्राप्त था। अतः हरिहर के पूर्वज हसी प्रसिद्ध कुल के थे?।

संगम का मूल स्थान मैसूर के पश्चिमी माग में 'कलास' नामक स्थान मालूम पड़ता है। इसी भाग में प्रसिद्ध शंकराचार्थ द्वारा स्थापित ऋादि पीठ श्रुगेरी मठ हैं। इस तीर्थ स्थान पर हरिहर ऋादि पांचो भाइयों की बड़ी अद्धा थी। विजय नागर की स्थापना के बाद १३४६ ई० हरिहर तथा उनके चारो माइयों ने विजय के उपलस्य में इस प्रसिद्ध तीर्थस्थान की बाजा की। इस घटना से यहो प्रतीत होता है कि वे मैसूर के इसी पश्चिमी भाग के मूल विवासी ये क्योंकि वहाँ के लोगों के हृदय में ऋपने प्रान्त के विख्यात तीर्थ पर ऋतल श्रुदा श्रुदा होना स्वाभाविक हैं।

विजय नगर के संस्थापकों के पिता होने के कारण संगम की शिला लेखों में खूब प्रशंसा की गई मिलती है। एक शिला लेख में मिलता है कि विष्णु भगवान् चन्द्र वंश में जन्म लेने के विचार से संगम के रूप में पैदा हुए । किसी में लिखा है कि जिस्स प्रकार वस्तर के आगमन से समस्य अध्यक्ष की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार संगम ने अपने गुणों से बहुत्य को सुशाभित किया में संगम हितीय की विद्रगुष्ट दान प्रशिक्त में भोगवाय ने संगम के स्वरण कमल की राजन्यों के प्रयुव मत्तक की मुक्कट मिण्यों से नीराजित होना लिखा है "। इन सव वर्णनों से संगम के एक प्रवापी नरेश होने

<sup>े</sup> देरास : बिगिनिङ्गस स्नाफ विजयनगर हिस्ट्री पृ० ७८--- ६३

२ वहीं प्रः ७१-१७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> प्रिक कर्ना० भारा ११. २३

४ राइसः मैसूर इन्सक्रिपसन्स प्० ४४

<sup>&</sup>quot; श्रास्त प्रस्तुयमान प्रवत निज सुजा खव गर्वातुरोधि स्वाधीनोदार सार स्थमित रियुनुरोहाससंग्रामशकिः । राजा राजन्य कोटी प्रखति परि-जुठन् सौक्षिमाखिक्यरोधि-राजीनिराज्यमान स्कुरहरूक्यणाम्मोहहः संगमेन्द्रः ॥२॥

की पुष्टि होती है। वे बड़े बीर योदा थे। दिख्या भारत के अनेक राजाओं को उन्होंने हराबा था तथा तेरिंगापटम शहर को जीता था। ये होगस्त नरेशों के अधीन एक बड़े सामन्त प्रतीत होते हैं। सम्भवतः दिख्या तथा उत्तर के मुसलमानों से उन्होंने लड़ाइयों भी लड़ी यीं। अतः पूर्वोक्त प्रश्नातियों की केवल कोरी कटबना मानना उचित नहीं है।

र्सगम के पुत्रों का उल्लेख भिन्न भिन्न शिला लेखो में भिन्न रीति से मिलता है। किन्हीं शिला लेखों के ऋनुसार संगम को केवल एक ही पुत्र हुक

था। यह ठीक है कि संगम के पुत्रों में बुक्क को विशेष महस्व संगम के प्राप्त है क्यों कि इन्हों के द्वारा इस वंश की परम्परा विजय पुत्र नगर साम्राज्य पर कायम रही, परन्तु किर भी उक्त ग्रिजालोलों का पर्योक्त कथन अन्य ऐतिहासिक ग्रमाजा के

रहने पर सत्य नहीं कहा जा सकता। कहीं कहीं संगम के दो पुत्रो—हरिहर तथा बुक्क— के होने का निर्देश मिलता है? परन्तु अधिकांश शिलालेखों के आधार पर यही मानना ठीक प्रतीत होता है कि संगम के पाँच पुत्र थे। इस अज्ञ उत्तरेल भी प्रायः समान कम से ही सबंत्र मिलता है जिससे उनके जेटे या छोटे होने की घटना का अनुमान सहज में लगाया जाता है। इन पाँचो पुत्रों के नाम ये हैं '—हरिहर, कम्पण, बुक्क, मारप तथा मुद्दप।इन नामों के निर्देश के सबंत्र समान कम होने से मालूम पड़ता है कि हरिहर तब से बहुं तथा मुद्दप सब से छोटे पुत्र थे। इन भाइयों में सायण के आप्रयदाता कम्पण तथा मुक्क हो हो हो मालूम पड़ता है कि हरिहर तब से बहुं तथा मुक्क हो हो हो से मालूम पड़ता है कि हरिहर तब से बहुं तथा मुक्क हमा हमा हमा हमा से सायण के आप्रयदाता कम्पण तथा मुक्क थे। आता उन्हीं का वर्षान न्यावर्षात है, परन्तु फिर भी इस वर्षान

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> हेरासः विजयनगर हिष्टी पु० ७३

<sup>े</sup> पृषि० कर्ना० भाग २, १४८; भाग ८, ६४; भाग ६, ८१; छाति।

उ प्रिक्तिक कर्नाव, भाग ११, ३४; जे. बी. बी. ब्रार. ए. एस. भाग १२ प० ३७३

र तस्मादुद्भवन् पञ्च तनयाः शौर्यशास्त्रिनः कल्पावनिरूहाः प्त्रं कलशान्त्रुनिधेरिव । ३ ध्यत् हरिहरः भमान्त्रदय कम्प महीपतिः ततो बुक्कमहीपातः परचान्मारपसुर्गे ॥४॥

एपि. इ. सा. ३, पू० २४

की पूर्ति के विचार से प्रेरित होकर यहाँ अन्य भाइयों का भी सामान्य वर्णन किया जाता है।

हरिहर-इन पाँचों पुत्रों में से हरिहर सब से ज्येष्ठ थे। ये होयसल नरेश बीर बदलाल के दरवार में अत्यन्त प्रभावशाली अधिकारी थे। कहा गया है कि ये सजातीय होने से विशेष विश्वास पात्र थे। ससलमान ऐतिहा-सिक फरिश्ताका कहना है कि 'वारंगल पर मुसलमानो के ऋधिकार हो जाने पर रुद्रदेव का पत्र कृष्ण नाया जो वारंगल के समीप रहता था कर्ना-टक के अधिपति विलाल देव (बल्लाल देव) के पास ग्रम रीति से आया और उसने कहा कि अब दक्षिण में पठानों की संख्या खुब बढ गई है: इनकी ग्रप्त मन्त्रणा चल रही है कि इधर के समस्त हिन्दुओं की जड़ खोद डालें। श्रतः इनके विरुद्ध एकत्रित होकर हमें लोहा लेना नितान्त समचित होगा। बल्लाल ने यह राय मान ली श्रीर जातियालों की एक महती सभा का श्राह्मान किया श्रीर श्रपने राज्य की रक्षा के निमित्त श्रनेक उपाय सोचा। इसका सद्य: फल यह हम्रा कि बीर विरूपात्तपुर की किलेयन्दी हुई श्रीर इसमें इरिद्रर महामग्रवलेण्यर बनाए गए<sup>२</sup>। यहीं रहतर उत्तरी सीमा के मध्यभाग की रक्ता उत्तर भारत के पठानों के आक्रमणों में करना हरिहर का प्रधान कार्य था। यह कार्य नितान्त उत्तरदायिना का था। हरिहर के सपर्द किये जाने से इनकी बीरता तथा उच पद का पता स्पष्टतः चलता है । हरिहर की बीरता के विषय में विटगुन्ट लेख में लिखा है 3 कि इन्होंने इन्द्र के समान बलशाली किसी 'सरत्राण' (सलतान---मसलमानी बादशाह) को हराया था। बल्लाल की योजना भी हरिहर की संरक्षकता में विशेष सफल हुई, इसका साक्षी तत्कालीन इतिहास देता है। वीर वल्लाल चतुर्थ की मृत्यु के उपरान्त हरिहर ने ऋपने ऋन्य चारों भाइयों के साथ राज्य में सब से प्रतिष्ठित तथा प्रतापी ब्यधिकारी होने के कारण होयसल वंश के स्थान पर १३३६ ई० में विजय नगर के राज्य की स्थापना की । दस वर्ष के ऋनन्तर १३४६ ई० में विजय के

फरिश्ता (बिग्स का अनुवाद) जिल्द १, पु० ४२७

२ हेरास : विजयनगर हिष्टी, पृ० ६०

तत्र राजा हरिहरों धरगीमशिषचिरम् । सुत्रामसदशों येन सुरत्राखः पराजितः ॥२॥

उपलक्ष्य में हरिहर ने अपने भाइयों तथा अन्य नज़दीकी सम्बन्धियों के साथ प्रंगेरी की यात्रा की ख्रीर उस मठ के आवार्य विद्यातीय सुनि तथा अन्य आवार्यों को मूमि दान से सम्मानित किया। इस घटना से इनकी धार्मिक प्रवृत्ति का पूरा पता चलता है। घेतिहासिकों का कहना है विजय नगर की राजधानी तथा साम्राच्य की स्थापना में सावया के ज्येष्ठ आता माधवाचार्य ने विश्रोष सहायता पहुँचाई थी। अपने पिता संगम की मृत्यु के अनन्तर हरिहर ने उनके अर्थान राज्य पर १२३६ ई० में अपना शासन जमाया तथा स्थापन प्रवन्ध १३५४ ई० तक करते रहे। इसी वर्ष इनकी मृत्यु हुई। प

कम्पण संगम के दसरे पत्र तथा हरिहर के ऋनुज थे। इनका पदवी युक्त पुरा नाम कम्पणति स्रोड्यर शिलालेखीं में मिलता है। जिस समय इरिहर उत्तरी सीमा के मध्यभाग के संरक्षक बनाये गए, उसी समय कम्पण पूर्वी भाग के संरक्षक बनाए कस्यगा गए। इसकी पृष्टि इनके उपलब्ध शिलालेखों के प्राप्ति स्थानों से होती है। इनके समस्त शिलालेख नख्तर जिले के भिन्न भिन्न स्थानों से मिले हैं। इतना ही नहीं, इनके पत्र संगम द्वितीय का प्रधान शिला लेख नब्लर जिले केही विटगन्ट नामक प्रसिद्ध नगर से मिला है?। इन शिलालेखों में उल्लिखित स्थान भी इसी भाग के हैं जिससे स्पष्टत: प्रतीत होता है कि कस्पर्ण का राज्य ऋाजकल नेल्लोर तथा कडपा जिलों में खबुख रहा होगा। भौगोलिक स्थिति के विचार करने से भी इनका इधर राज्य करना प्रमाणयुक्त प्रतीत होता है। नल्लोर जिले के अन्तर्गत उदय-गिरिका किला था। शत्रुओं से जिसकी रह्या करना नितान्त आवश्यक था। यदि पटानों का उत्तर से आक्रमण पूर्वी श्रोर से होता तो वे उदयगिरि पर ही बिला परिश्रम के रोके जा सकते थे। दसरी बात यह थी कि वारंगल उदयगिरि के कल ही उत्तर में था। उसे मुसलमानों ने जीत लिया। श्रतः श्रव उदय-तिरि के ब्याक्रमण की बारी थी। इस प्रकार सैनिक महत्व अधिक होने के हेत उदयितिर की रचा की व्यवस्था करना विशेष चतुरता की घटना थी। स्रतः

१ कैमबिज हिट्टी, जिल्द ३ पृ० ३७८

२ पृपि० इंडिका जि० ३, पृ० ३३।

जिस प्रकार हरिहर उत्तरी सीमा के केन्द्रस्थल की रहा करने के लिए रखे गए, उसी प्रकार उनके अनुज कम्पण इस पूर्वी भाग को बचाने के लिए बल्लाल के द्वारा नियत किए गए।

कम्पण प्रभावशाली शासक प्रतीत होते हैं। भागनाथ कवि का कहना है कि शतुश्रों को सदा कस्पित करने के कारला कस्पल का नाम यथार्थ था । विद्रगुन्ट शिलालेख में हरिहर के राज्य करने की घटना का उल्लेख कर कम्पण को भी बहुत दिनों तक (चिरम् ) पृथ्वी के शासन करने का बृत्तान्त उल्लिखिन किया गया है? । इसमें स्पष्ट मालम पडता है कि हरिहर तथा कम्पण का शासन-काल साथ ही साथ था: ये दोनों बीर वाँकडे एक ही समय होयसल भूपति की आजा से उनके भिन्न भिन्न सीमा भागों की रहा करते हुए एक ही समय में राज्य करते थे। श्रीर भी. कम्पण के पत्र संगम ने अपने शिला लेख में अपने पितव्य इरिटर का नामोल्लेख किया है जिसमे यही ऋतुमान निकलता है कि इन दोनों भाइयों में सविशेष भित्रता का व्यवहार था: एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रान्तों पर एक ही उद्देश्य से शासन करने वाले भाइयों में जिस प्रकार भित्रता का व्यवहार होना उचित ही नहीं. प्रत्युत स्वाभाविक भी है, उसी प्रकार हरिहर तथा कम्पण में भो था। सन् १३४६ ई० में श्रागेरी मठकी प्रसिद्ध बात्रा के ब्रबसर पर कम्पण ने ब्रपने भ्रातात्रों का संग दिया था। इन्हीं के कई शिलालेखों में सायग का नाम उल्लिखित है । सायण ने भी सभापित सुधानिधि की पुष्पिका में अपने की पूर्व पश्चिम समुद्राधीश्वर कम्पराज का महाप्रधान लिखा है । कम्पराज (कम्पर्ण) के सन १३४६-७ में उपलब्ध एक शिलालेख में भी वे 'पर्व पश्चिम समद्रा-धीश्वर' बतलाए गए है । इस प्रकार इस प्रवल नरेश ने विजय नगर

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>, <sup>२</sup> तस्याजुजरिचरमशाद् धात्रीं कम्पणभूपतिः । बाथार्थ्यमभजन्नाम यस्य कम्पपितुर्द्विषाम् ॥६॥ वर्ही, पु०२४ ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> बहरवर्थः नक्लोर इन्सक्रिपशन्स भाग २, पृ० ७८६, ७६९

४ पूर्वं पश्चिमसमुद्राधीरवरास्चियविभालं कम्पराजं सहाप्रधान..... सायगाचार्येग्ग.....

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> **बट्**रवर्थः नल्लोर शिखालेख पु०;७८१-७६० भाग २

साम्राज्य की स्थापना में योगदान देते हुए शक सं० १२७७ (ई० स० १३५५) में प्रपत्नी पेंद्रिक लीला समाप्त की १ । इसके ज्येष्ठ आता हरिहर की मृत्यु भी इसके प्रकार कर सारा हरिहर की मृत्यु भी इसके प्रकार के हरिहर का उत्तराधिकार नहीं मात हुआ। एक साथ दी शासन प्रवन्ध में सहयोग करने का श्रेय इन्हें देना पेतिहासिक हिंद्र से उचित जान पड़ता है।

सायण के दूसरे ऋश्वियदाता यही संग्रम द्वितीय थे। ये कम्पण के पुत्र थे<sup>थ</sup>। ये ऋभी निरंपालक ही थे जब इनके पिता कम्पण का देहान्त हो गया। सायणा राज्य के प्रधान सन्त्री थे। ऋतः बालक संग्रम

संगम द्वितीय केराज्य के प्रयत्थ करने का पूरा भार इन्हीं पर पड़ा। संगम पर श्री सायसाचार्य का विशेष उपकार था. क्योंकि

इन्होंने इनके राज्य का केवल प्रवन्य ही समुचित रीति ते नहीं किया, विक्त अनेक शतुआं को पराजित कर उसका विशेषक्य से विस्तार भी किया। इतना ही नहीं, प्रज्ञा सम्पन्न सायण ने इन्हें शासक के उच पद के अनुकुल समस्त विद्याओं का भी अध्यापन कराया। इस सुशिचा का सुफल भी सद्यः फला। संगम बिह्नान, तथा प्रतापी नरेश किता। सायण के साथ ये युद्ध च्रेत्र में भी उत्तरते ये और शतुओं को परास्त करने में यथायोग्य सहायता भी देते थे। इसका विशेष पर्यंन आगी होगा।

इनका महत्त्वपूर्ण शिलालेख विद्रगुन्द्र में मिला है जिसके अध्ययन से हनके जीवन की विशेष वातो का पता चलता है। ये वड़े पितृभक्त तथा गुरु भक्क थे। इनके गुरु उस समय के प्रतिद्ध शैवागम पारदर्शी यति अिक्स्यत्नाय थे । इनकी इन्जा के अनुसार संगम ने पश्चीस वाह्मपूर्ण को विद्रगुन्द नामक बड़ा गाँव दान में दिया तथा अपने गुरु के नाम पर इसका 'श्रीक्यटपुर' नाम रख दिया। इस पटना से इनकी विशेष गुरु भक्ति का पता चलता है। यह दान इनके पिता के प्रथम बार्षिक तिथि पर दिया। गया था।

१ पुषि० इंडिका भाग ३ पृ० २३

जयन्त इव जम्भारेः प्रयुक्त इव शाडि चाः ।
 तनयः समभूद्वीर स्तस्य संगमभूषरः ॥७॥

इपि० इ०,३, पृ० २४ <sup>3</sup> वहीं, श्लोक १२; पृ० २६।

सायण के यहवात तथा शिच्य से संगम विद्वानों के नितान्त अनुरागी थे। सायण के सिद्वान् इनके मन्त्री ये तथा सायण के अनुक कि मोगानाय इनके मन्त्रीविव थें। सं १ ४१२ (१३५५ ई०) में इन्हें अपने पिता का सिंहान्त मात हुआ। सम्भवतः नी वर्षों तक र्छ० १४२१ (१३६५ ई०) तक इन्होंने राज्य किया थे। मोगनाय की लिखी प्रशस्ति से पता चलता है कि इनके राज्य किया थे। मोगनाय की लिखी प्रशस्ति से पता चलता है कि इनके राज्य के प्रवाद अर्थों की सीना के लिखी प्रशस्ति से पता चलता है कि इनके राज्य के प्रवाद अर्थों की सीना के लिखत के । संगम के विश्वत्यां का पता उनकी 'पाक् प्रत्याविधविद्वायपरिष्ट्डः' 'प्रतिभठ सरणीपाल सेनाविभाडः' आदि अनेक विवदों से चलता हैं। अत्यायांकि की मात्रा के त्याग कर देने पर भी मोगनाय की यह उक्ति कि जयशी इन्हीं की बलशाली सुजाओं का आश्रय लेकर इन्हीं के पाल सत्त तिनास करती हुई आसिशार व्रत को धारण करती यही प्रमाणित कर रहीं है कि वह भूपाल एक प्रतापी विजेता था।

सहराज बक्त मायणा के तीनरे आश्रयदाता थे। वे इतिहर के तीवरे

महाराज बुक सायण क तासर आश्रयदाता था पहारहर के तासर भाई थे और उनकी मृत्यु के अनन्तर ये ही विजयनगर के शासक हुए। सन्

१३७८ ई० के एक शिला लेख से पता चलता है कि बुक्क हरिहर प्रथम ने अपने अनुन बुक्कराज को अपना युवराज बनाया था। ऐतिहासिक प्रमार्खों की छानवीन करने से

जान पड़ता है कि ये हरिहर के सहानक के रूप में साथ साथ राज्य प्रबन्ध करते थे। ये १४१२ वि० (सन् १३५५) के लगभग हरिहर प्रथम की मृत्यु के अनन्तर विजय नगर के सिंहासन पर आसीन हुए। इनका शासन काल नए स्थापित बहमनी राज्य के मशहूर बादशाह मुहस्मद शाह (१३५५—

१ इति भोगनाथ सुधिया संगमभूपाल नर्म सचिवेन । वहीं, पद्य ३१

२ हेरासः विजयनगर हिस्ट्री पृ० ६८ ।

३ श्रीमान् प्राक्प्रस्थयकि द्वितम परिवृद्धः सैव भाषातिबंधि— श्रुद्रश्मान्द्रज्ञंत प्रतिभटघरणी पात्र सेना विभावः । माघन्नागारवमत्याधिपति राजघटा पंचवक्त्रोऽभिपाती स्युद्युज्यन्ते मृत्रीयाः स्फुटमिह विक्ताः सन्ततं बन्दिवृन्दैः ॥११॥

४ वर्भुजा श्रयजातकौतुका नापरं जयरमाऽभिवृत्यती संयुगानि समुपेयुषी चिरादासिधारमनुतिष्ठीत व्रतम् ॥६॥ वहीं, पृष्ठ २४ ।

१३७७) के साथ लड़ने भिड़ने में अधिक बीता । हिन्दुओं और मसलमानो की यह पहली सठभेड थी। बहमनी राज्य में भी बक्क तथा बारंगल के कन्ह-या नामक राजा के सोने के सिक्के चलते थे। यह बात महस्मद शाह की बहुत खलने लगी और उसने श्रपनी सलतनत में श्रपने नाम से सोने के सिक्के उलाए ऋौर चलाए। बुक्क के सोने के सिक्के वज़न में कुछ कम थे। इसलिए बहमनी राज्य के सब सेठ साहकार उसे ही पसन्द करते ये तथा प्रचलित रहने के पद्मपाती थे। परन्त सहस्मद शाह को यह बात कब अच्छी लगती। उसने १३६० ई० में श्रपने राज्य के समस्त बैंकरों को मरवा डाला श्रीर जनकी जगह पर उत्तर भारत से पठानों के साथ आए हए खित्रयों को यह काम सौंपा गया । इस निर्देय व्यापार से बुक राय का हृदय इस बादशाह से फिर गया तथा महम्मद शाह भी बुक के बढते हुए प्रभाव को देखकर दिल ही दिल में जलता था। त्रावसर पाकर उसने स्वयं लडाई मोल ली। सन १३६५ ई० के २१ मार्च को वह गलवर्गा में तख्त पर बैठा। उस समय तृत्य के अवसर पर वह मंदिरा से उत्मत्त हो उठा श्रीर बुक के कोष से द्रव्य लेने के लिए उसने एक 'चेक' काट दिया। स्वभावतः बकराय इससे भूर भूला उठे श्रीर उन्होंने इसे नहीं माना । परिणाम में बड़ी विषम लड़ाई हुई । विशेष जनसंहार के बाद कहीं दोनों दलों में शान्ति स्थापित हुई 1

इस प्रकार मुसलमानों के हमले से अपने राज्य को बचाने का रलाध-नीय कार्य बुक ने किया। घर में निश्चिन्त होकर इन्होंने अपने मन्त्रियों की सहायता से हिन्दू घमें के पुनरुदार का महत्त्वपूर्ण कार्य करने में अपना समय लगाया। उनके तीन विद्वान मन्त्रियों के कार्य इस ज्ञेत्र में विरोध उटलेखनीय हैं। माघवाचार्य इनके गुरु भी थे, बाय ही साथ विजयनगर में मन्त्री के पद पर भी अधिष्ठित थे। माघव मन्त्री के ऊपर पश्चिमी विभाग, बनवासी प्रान्त, पर शासन करने का भार या। इन्होंने यहाँ से ग्रद्धकों को निकाल कर भग्न मन्त्रिरों का जीखोंदार किया तथा प्रजावर्ग में सुख शास्ति की स्थापना की। तीसरे मन्त्री यायणाचार्य थे जिन्होंने बुक्क की अनुमति से चारों वेद तथा तत्स्वन्यन्त्री ब्राह्मण प्रन्यों के विस्तृत तथा प्रामायिक भाष्य बनाए। इस प्रकार इस राजा ने वैदिक धर्म की स्थापना में विशेष अनुराग दिखलाया तथा

१ कैम्ब्रिज हिस्दी भाग ३, पृष्ठ ३८०-३८४

प्रजाश्रों में शान्ति का विस्तार कर तदनुकूल वातावरण बनाया। इरिइर द्वितीय के नव्युर लेख में इन्हें वास्तात् शिव का अवतार कहा गया है और इनकी कीर्ति अवन-स्थापिनी वतवाई गई हैं। इनकी प्रधान महिषी का नाम गीरी या जिनके पुत्र हरिदर द्वितीय इनके बाद राज्य के उत्तराधिकारी हुए । इनके अन्य ख बेटे ये जिनमें कम्म या कुमार कम्म विशेष विख्यात हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पराक्रमी बाहुओं के तहारे महुरा से मुसलमानों की निकाल भगाया। जिल विजय का बयुंग इनकी बिदुषी पत्नी गंगा देवी ने अपने परिवाधिक महाकाव्य (मधुरा विजयम्) में बढ़ी रीचकता के साथ किया है। अतः इरिहर तथा कम्म के पूज्य पिदवेष बुक्तराय वा बुक्कण के विषय में माधवासार्थ की यह मशस्ति हैं आधिवरपूर्ण प्रतीत होती हैं—

युक्तिं मानवतीं विदन् स्थिरष्टतिर्भेदे विशेषार्थमाक् श्राप्तोद्दः कमकुत्पयुक्ति निपुणः श्लाईपातिदेशोन्नतिः । नित्यस्कूर्त्यथिकारबान् गतसदाबाधः स्वतन्त्रेश्वरो जागर्ति श्रुतिमध्यसङ्कचरितः श्रीबुक्कगुश्मापतिः ॥२॥

—जैमिनीयन्यायमाला ।

श धर्मेय रचित चोर्यो वीर श्री बुक्कभूपतौ । निरातंका भयात्तिमन निव्यभोगोत्सवाः प्रजाः । एप्रि० ई० ए० १२१, भागा १

तस्य श्री संतमेन्द्रस्य पुत्रोऽभूत पुत्रववैभवात् वीरश्रीमंत्रवाद्यों वीरश्रीयुक्कभूतिः ॥ १० ॥ सप्ताचिरव्यसं बोका अञ्चवंतम्यव्यस् वद्गन्यपुरामामां शिवां वृक्षकभूतित् ॥ ११ ॥ याकीरिव क्याः क्रीक्न्या क्रक्षाण्यं रक्षमण्यपम् मुक्ताच्छुत्रं शराक्करत्तु दीपः ग्रकदिव करौ ॥ १२ ॥

<sup>—</sup>नरुजुरखेस

३ इसके विद्वत्तापूर्यों अर्थ के लिए देखिए इस पण की बिस्तर नाम्नी टीका।

सायणाचार्य के चतुर्य तथा श्रमितम श्राश्रयशता हरिहर द्वितीय ये जिनके श्राश्रय में सायण ने अपने जीवन के श्रमितम दिनों को विताया। ये हरिहर महाराज डुक के पुत्र ये। हनकी माता का नाम हरिहर द्वितीय गौरी था। इनके नल्कर दानपत्र ने तथा देवराय द्वितीय के सत्य-मंगलम् लेख में १ इनकी माता का यही नाम दिया मिलता है। इनकी रानी का नाम मलाम्बिका शिलालेखों में उपलब्ध होता है । इनके अनेक पुत्रों के नाम तथा काम का पता शिलालेखों से चलता है । इतिहर द्वितीय का वसे पहला शिलालेख २०१ शर कं अपनेत् १३०६ ई. का है ४ तथा सबसे अमितम लेख नल्लूरदानपत्र शकतंवत १२२१ अर्थात् १३६६ ई. का है ४ तथा सबसे अमितम लेख नल्लूरदानपत्र शकतंवत १२२१ अर्थात् १३६६ ई. का है ४ कर स्वरों प्रति होता है कि हरिहर द्वितीय ने बीस वर्षों

तक अवश्य राज्य किया ।

हरिहर द्वितीय एक प्रतापी लग्नाट हुए । इन्हीं के समय मे विजयतगर

साम्राज्य की विशेष प्रतिष्ठा हुई तथा दिल्या में इसका राज्यविस्तार भी हुआ।

नल्लूर दानपत्र में दी गई विस्तृत विकदानली में से 'कर्णाटक लक्ष्मी कर्णावर्तस्य तथा 'शार्शुल मदभंजन' विकदों से प्रतीत होता है कि हरिहर ने कर्णाकरमाल पर राज्य किया तथा चोल नरेशों के। भी परास्त किया, क्योंकि

शार्शुल चोलराजाओं का राज्य चिह्न था। उत्तर के मुखलमानी वादशाह के

साथ भी इनकी मुटमें हुई, परन्तु मुखलमान ऐतिहासिकों के पद्मातपूर्ण

वर्षोंनी से सत्य घटना का पतालगाना कठिन हो गया है। खक्षी ली, प्रिश्ता

गौरी सहचरात्तस्मात् प्रादुरासीन्महेरवरात् ।
 शक्त्या प्रतीतस्कन्दांशो राजा हरिहरेरवरः ॥१४

२ श्रहीनभोग संसिक्त् रसौ राजशिखामियाः। गोप्ता हरिहरं गौर्यां कुमारमुद्पादयत्॥७॥

तस्य मलाम्बिका जाने रुद्भुदुनतो गुर्गैः ।

सत्यमंगलस् पत्र, श्लो० म एपि० इ०, भा० ३, पृ० ३७

भ देखिए बाम्बे रायल एशिएटिक सोसाइटी की पत्रिका, भाग १२ पु०३४०

४ मरुबार दानपत्र का १८ वाँ रखीक, देखिए,

एपि० इ० भारा ३, ५० ११६ तथा १२२

श्रादि ऐतिहासिकों के ही श्राधार पर कैमब्रिज हिस्टी के तीसरे भाग में प्रोफेसर हेग ने हरिहर द्वितीय तथा किरोज़ तगलक के यद का जो वर्गन किया है? बह एकांगी मालम पड़ रहा है। खफ़ी खाँ ने लिखा है कि १३६ ⊏ ई० में हरिहर द्वितीय ने समलमानो पर चडाई की जिससे फिरोज तुगलक ऋद होकर स्वयं लड़ने के लिए ग्राया। परन्त कृष्णा नदी में वर्षाकाल में इतनी बाढ आई कि वार्षे और से उस तरफ आना अत्यन्त कठिन हो गया । इस पर काली शिराज़हीन ने जो नाचने गाने में लड़कपन से ही चतर था फिरोज़ को एक चाल समाई । उसने पञ्चीस नाचने बालों की एक पार्टी बनाई स्पीर रात के समय नदी को पार कर विजयनगर के सैनिकों में जा मिला। गान विद्या में प्रवीसता से उसकी इतनी ख्याति हुई कि वह राजदरवार में बलाया गया जहाँ पर उसने तलवार तथा खंजर को नाच दिखलाने के लिए माँगा। मिलने पर उसने हाथ की बड़ी सज़ाई दिखलाई ख़ौर ख़ाँख बचाकर हरिहर के पत्र को तलवार से मार डाला । इस पर विजय नगर की सेना में भगदड मच गई श्रौर फिरोज को इस पार ग्रानेका ग्रवसर मिल गया। उसने फिर बडा ऊधम मचाया ब्रान्त में सन्धि हुई। इस वर्जन में खब नमक मिर्च मिली हुई मालाम पड़ती है।

हरिहर द्वितीय वड़ा दानी राजा था। वह 'घोडश महादानों' को सदा दिया करता था। इसका वर्णन शिला लेखों में मिलता है<sup>२</sup>। सायाणचार्य ने अथव संहितामाध्य के आरम्भ में इसका उल्लेख किया है<sup>3</sup> जिससे उसके विशेष दानी होने की घटना की पर्यात पुष्टि होती है। हरिहर द्वितीय अपने पितुदेश

१ प्र०३ यस-३६०

तुला पुरुव दानादि महादानानि घोषश कृतवान् प्रतिराजन्य वञ्चपातात्मवैभवः ।

<sup>—</sup> नल्लूर दानपत्र
यः धोवश सहादान सहासंटपकर्मणा
भवनं कृतवान् सर्वे अुवनं कीर्तियोषितः ॥ न॥
सत्यसंग्रल दानपत्र

विजयी हरिहरभूपः समुद्रहन् सकलभूभारम्
 षोडरा महान्ति दानान्यनिशं सर्वस्य तृप्तयेकुर्वेन्

की तरह धार्मिक चहित्युता के भार से प्रेरित होकर शैव वैभ्याव तथा क्षेत्र धर्म वालों के साथ समान वर्जाव करता था। उसने कालहस्ती तथा शोख शैल स्थानों में जो नगावान् रिव के पवित्र तीर्थ माने जाते हैं दान दिया। वैकटादि तथा औरंगम कैते प्रतिद्ध वैभ्याव तीर्थों को भी उसने दान दिया। वैन्दादि तथा औरंगम कैते प्रतिद्ध वैभ्याव तीर्थों को भी उसने दान दिया था। कैन धर्माद्यतिविद्यों पर भी हमकी सामान्य कुपा नथी। हरिहर के सेनायि हर या वा इस्तप-दश्ड नावक जैन धर्म के मानने वाले थे। इन्होंने अनेक जैन मन्दिरों का निर्माण कराया था। यह साहित्यक प्रवृत्ति का भी था, स्थोंकि इसने नानर्थ-त्वमाला नामक कोष प्रत्य क्षाता है। इसे ही हरिहर ने विजय नगर राजधानी में जैन मन्दिर बनाने की आजा दी थी। इन सब ऐतिहासिक तथ्यों से इनकी धार्मिक सहस्थुता का खूब पता चलता है।

यह विद्वानों का भी विशेष श्राश्रयदाता था। यायण ने इन्हीं के दरवार में मन्त्री रहकर अधवं तथा शतन्य के महस्वपूर्ण भाष्यों की रचना की। अतः शिला लेखों में इनका 'वेदमाल्य प्रकाशकः' विरुद्ध नितान्त उपयुक्त है। इस प्राध्य को रचनात्या अपने धार्मिक कार्यों के कारण हरिहर ने वैदिक धर्म की स्थापना का उन्नत कार्य किया। इस प्रमाण में 'वैदिक मार्ग स्थापना चार्यः' इनका विरुद्ध हिन्दा नी हैं, प्रस्तुत सायण ने भी इन्हें 'वैदिक मार्ग प्रयापना चार्यः' हक्का विरुद्ध हिन्दा चीर्यं कार्यों प्रवर्तकः' लिखा है। यह नरेश चार्ता वर्णों, आअमी तथा आचारों का प्रति पालन करने वाला था'। इसके राज्य में दिक्त भारत में सर्वत्र सुख तथा शानिक का राज्य करामगा रहा था, प्रजा धार्मिक यी तथा विनीत थी; साहित्य तथा कला की उन्नति थी। अतः सायण के स्वर में स्वर मिला कर इस भी यहां कहें। के हर्ष धार्मिक नरपित ने इसी कलियुग को अपने सुचरितों से कृतयुग बनावा—

-विजिता राति बातो वीर श्री हरिहर चमाघीशः धर्म ब्रह्माध्वन्यः कलिं स्वचरितेन कृतयुगं कुरुते ।

सर्ववर्गाश्रमाचारप्रियाखन तत्तरे
 तस्मिन् चतुः समुद्रान्ता सूमिः कामदुषाऽभवत् ॥१२॥
 —तत्वर वानपन्न

## चतुर्थ परिच्छेद

#### समसामयिक भारत

( ? )

पाठकों को ऋव तक ऋविदित न होगा कि सायण और साधव का स्राविर्माव काल विक्रम की चतुर्दश शताब्दी का उत्तरार्घ तथा पञ्चदश शताब्दी का प्रथमार्थ था। भारत के इतिहास में यह यस अपना विशेष महत्त्व रखता है। राजनीति, धर्म तथा साहित्य-इन तीनों की दृष्टि से यह काल माननीय है। विजय नगर साम्राज्य की स्थापना का यही युग है। गत परिच्छेद में हमने सप्रमाण सिद्ध किया है कि उत्तर के ब्राततायी सुसलमान ब्राक्रमणों से उत्पीड़ित हिन्दू जनता की रचा के लिए ही इस साम्राज्य की नींव डाली गई। यह साम्राज्य भारती संस्कृति तथा सम्यता की सर्यादा रखा के लिए ही शहुभीत हन्नाथा। हिन्दु धर्मकी नहीं, प्रत्युत धर्ममात्र की प्रतिष्ठा, वर्णी-श्रम की विश्रद्धता रखने के लिए ही हरिहर श्रौर उनके चारों भाइयों ने मिलकर इस अपूर्व राज्य को स्थापित किया । संगम वंशी नरेशों का विवेचन ततीय परिच्छेद में विस्तार के साथ किया गया है। उसे दुहराने की आवश्य-कता नहीं है। यह तो हुई दिचला की बात । उत्तरीय भारत में मुसलमान लोगों ने ऋपना राज्य दृढमूल कर लिया था। उत्तर में कोई भी राजा ऐसान थाजो इन मुसलमानी राजाओं के बढ़ते हुए प्रभाव को रीक रखता। यह ऋभूतपूर्व कार्य निष्पन्न करने से ही विजयनगर को राजनैतिक महत्त्व प्राप्त है।

#### २, धार्मिक अवस्था

सायण कालीन ऐतिहासिक अवस्था के निरीक्षण के बाद उस समय के धार्मिक दशा का संज्ञिन परिचय नितान्त आवश्यक है। इस परिचय के पाने से इम अच्छी तरह समक्ष सकेंगे कि किस धार्मिक वातावरण में सायण तथा माघव ने अपना कार्य किया तथा वह दशा उनके कार्य के लिए अनु-कुल थी या प्रतिकृत। सायणाचार्य के समय में तीन धर्मों का प्रजुर प्रचार था—शैव, वैध्युव तथा जैन । इसमें शैव मत विजय नगर के तत्कालीन राजवंद्य का अपना मत या। विक्रमकी सालहवीं शताब्दी तक विजय नगर के राजा शैवधर्म शैव मतानुवायी ही थे। राजा विक्पान्त औ वैध्युव-आवायों की शिवान से प्रमावित होकर सबसे पढ़ते वैध्युव बना!

परस्त उसके पहले के समस्त विजय नगर नरेश शैवनत के ही मानने वाले थे। शिव ही इनके कुल देवता थे जिनकी पूजा 'नि रुपाछ 'के नामसे विजय नगर में होती थी। 'बिरूपाच' का विशाल काय मन्दिर भी इन राजाओं की शैवमत के प्रति श्रगाध श्रद्धा तथा श्रनुपम भक्ति का उज्ज्वल उदाहरण है। इनके शिला लेखों के ग्रन्त में 'श्री विरूपादा' उत्कीर्ण मिलता है र । विद्रगुएट शिला लेख के श्रम्तिम इलोक से पता चलता है कि राजा संगम द्वितीय ने श्रपने हाथ से ही उस दान पत्र के अन्त में 'श्री विरूपात्त' ऐसा पञ्चानरात्मक मंत्र लिखा<sup>3</sup>। इससे यह तो प्रतीत होता ही है कि इन विजयनगराधीशों को अपने कुलदेव श्री विरूपाच (शिव) पर असीम निष्ठा थी. साथ ही साथ यह भी पता चलता है कि बिरूपाच के ये भक्त अपने हस्ताचर करने के स्थान में अपने आराध्य देव का ही नाम लेखों में खिखते थे। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि समस्त लेख के ग्रन्य लिपि में होने पर भी 'श्री बिरूपाचः कन्नड लिपि में उत्कीर्ण किया गया है ४ जो कर्णाट देशीय इन राजाओं की अपनी लिपि जान पड़ती है। संगमवंशीय नरेशों की आस्था शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठापित शंगेरी मठ तथा उसके ऋाचायों के प्रति विशेष रूप से थी। विजयनगर राज्य की स्थापना तथा शत्र विजय के उपलच्च में बि० सं० १४०३ (१३४३ ई०) में हरिहर ने श्रपने समस्त प्रिय

१ 'प्रपन्नासृतम्' नामक वैष्णव प्रन्थ देखिए ।

२ उदाहरण के लिए देवराय द्वितीय का सत्यमंगलं ताश्रपन तथा हरिहर द्वितीय का नत्लूर दानपत्र देखिए, एपि० आफिका इंबिका भाग ३, प्र०३३ तथा प्र०१२४।

३ श्रीकंठपुरसंपुत्यें श्रीविरूपाचसंज्या ।

सिखितः संगमन्द्रेण पत्रे पञ्चाचरो मनुः॥४२॥

४ एपि॰ इं॰ पु॰ सा॰ ३, ४१ तथा पु॰ १२४, टि॰ १२।

बन्धवर्गों के साथ श्रंगेरी की तीर्थ यात्रा की ख़ौर वहाँ के तत्कालीन श्रध्यक्त श्री विद्यातीर्थ स्वामी तथा श्रान्य ब्राह्मणों को विपल मीम सम्पत्ति दान में दिया। श्रीरी के प्रति यह गांव श्रास्था हरिहर के बाद भी जनके भातास्रों तथा भावष्पत्रों में निरन्तर विद्यमान दिखलाई पहती है। महाराज बक्क ने एक बार नहीं कई बार, श्रकेले तथा माधवाचार्य के संग में भी, इस पवित्र तीर्थ स्थान की यात्रा श्रद्धा के साथ की ह्यौर बहाँ के ऋधिकारियों की भदान दिया । बुक के सपत्र हरिहर द्वितीय ने श्रंगेरी के प्रति अपनी भक्ति को श्रीर भी बढाया। श्रीरी में उपलब्ध इनके श्रनेक लेख. तामपत्र इसके नितान्त परिचायक हैं। इनमें तत्कालीन मठाधीश विद्यारस्य स्वामी की प्रचर प्रशंसा की गई है तथा राजा ने उनके प्रति ऋपने उपकार भार का प्रदर्शन किया है? । वि० सं० १४४३ (१३४६ ई०) में विद्यारण्य की मृत्यु होने पर हरिहर ने श्रपने पुल्य ग़रू तथा श्राचार्य की नारायण प्राप्ति के स्मरणार्थ कई गाँवों का दान दिया जिनका नाम गरु के नाम पर ही 'विद्यारएयपुर' रख दिया 3 । इन ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर विजय-नगराधीशों का श्रंगेरी मठ तथा उसके आचार्यों के प्रति गाड अनुराग तथा त्र्यादर दीख पहता है। पाठकों को विदित ही होगा कि स्वामी शंकराचार्य जी ने अपने मत तथा सिद्धान्त के निरन्तर प्रचार तथा विकाश की उन्नत भावना से पेरित होकर मैसर के पश्चिमी भाग में सबसे पहले इसी श्रंगेरी मठ की स्थापना की थी। इसके प्रति पत्तपात रखने से इन राजाओं का शैवमत का पेमी होना स्वतः सिद्ध होता है।

इतना ही नहीं, संगम वंशीय नरेशों के गुरु भी शैवाचार्य ही थे। उस समय के सुप्रसिद्ध शैवाचार्य काशीवलास कियाशिक इस वंश के कुलगुरु थे। ये एक पहुँचे हुए शैव थे। ये 'शिवादित' के प्रतिपादक तथा आगम में निष्णात सिद्ध महासाय थे। इनके ही पह शिष्य माघव मंत्री थे जो अपने गुरु के उपदेश से शुद्धशिवान्ताय पद्धति से भगवात त्र्यम्बक की उपासना किया करते वे और जिनकी कुपा से इन्होंने 'स्तर्सह्वार' को 'ताल्पर्यदीपिका'

१ १६१६ पृ० ४६ और ४७ मै॰ (सूर) ब्रा॰ (किंबोलाजिकल) रि॰ (पोर्ट)

२ वही पृ० ४६ तथा ४८

३ वही पृ० ४६

नामक पारिडत्यपूर्ण व्याख्या लिखी । इनके ऋतिरिक्त उस समय के एक दूसरे शैव यति श्री करठनाथ ये जो सायण तथा उनके भाइयों के ही गुरू न थे, बहिक संगम द्वितीय के भी पूजनीय आवार्य देव थे । विहर्णुयर लेख में राजा को आप्यासिमक बान की शिव्हा देने के लिए ये मूतल पर अवतार लेने बाले सावात् शिव के ही रूप माने गए हैं। जब थे शैवागम के तस्त्रों की व्याख्या करते थे, तो जान पड़ता था कि किसी प्राचीन 'नायों' की कीर्ति पुनः नहीं हो गई हों । हम वर्णानों से ये सायण-काल के एक अलीकिक रिव्र तथा विख्यात शैवागमपारगामी यति जान पड़ते हैं। काशिविलाट क्रियाशिया अविश्वास शैवागमपारगामी यति जान पड़ते हैं। काशिवलाट क्रियाशिया स्वास्त्रों का शैवमता-गुपायी होना स्वतः सिद्ध होता है। डाक्टर क्रुच्यल्वामी के आनुवायी अनेक स्थान थे। मैसूर में मलनद जिला तथा श्री शैलम् शैवसन्प्रदाय के अनुवायी अनेक स्थान थे। मैसूर में मलनद जिला तथा श्री शैलम् शैवसन्प्रदाय के जीवन्त केन्द्र थे जहाँ इसका प्रचार प्रजावनों में विशेष कर से था। इस प्रकार शैवमत का उस समय पूर्वर प्रचार था।

शैवमत की माँति वैष्णवमत को इस समय राजाश्रय प्राप्त न या। शैव चोल महाराज कुलोतुंग के भय से मैदर में भाग आने वाले श्री रामा-

नुजाचार्य के ऋाश्रयदाता विद्विदेव (या राजा विप्णुवर्धन)
बैच्याव भ्रमें का हीयसल वंश ऋत नष्ट ही चुका या । हीयसल वंश
के स्थानापत्र विजयनगर साझाज्य के संस्थापक संगा वंश
यीवमत का ही ऋतुयायी थाः राजा की संरक्षकता न पाने से श्री वैध्यावों की

१ इनके विशेष वर्णंन के लिए खराले परिच्छेद को देखिए।

२ इनका विशेष वर्णन श्रागे किया गया है।

३ इत्थं सर्वेगुणोपरअककासीदिन्यसमेयुषः स्तस्य चोर्यिणतेरपारयशसस्तचोपदेशक्रियाम् । कतुँ कामपि वासनामुदनयन कारुण्यवादीनिधः श्रीमान् सिविधमाद्ययन पद्यपतिः श्रीकण्डनायासना ॥१२॥ मादेरवराणां तदीनां मान्ये यस्मिन् प्रदर्शके । प्राचामदीयां नाथानां प्रावेण नवता सुन्नि ॥१२॥ ४ कृष्यस्वामीः कन्द्रिन्युशन्स आफ साउथ इंडिया पूरु ३१२

दशा सायणकाल में अञ्ची नहीं कही जा सकती। माध्व वैष्णवों की दशा भी इससे अञ्जी न थी। मध्यस्वामी ने उड़िप में अपने मठ की प्रतिष्ठा कर खाली थी जिसकी गद्दी को द्वेत सम्प्रदाय के प्रतिष्टापक मध्वान्वार्य संशोधित करते तथा अपने सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा तथा बृद्धि के लिए अद्वेत वादियों के साथ कभी कभी शास्त्रार्थ करने के लिए भी आ जटते। इस समय में श्री वैध्यावों तथा माध्वों में बड़े अञ्छे अञ्छे विद्वान् आचार्य विद्यमान थे। रामानुज सम्प्रदाय में लोकाचार्य तथा वेदान्त देशिक जैसे विद्रान इसी काल में थे। मध्यसम्ब दाय में भी अस्तोम्यमुनि तथा जयतीर्थ जैसे कहर दैतवादी आचायों का जन्म इसी समय में हन्त्रा। इन ग्राचार्यों ने श्रपने ग्रपने मतों की प्रतिष्ठा तथा बृद्धि में विशेष महत्त्वपूर्ण कार्य किया, यह बात श्री वैष्णव तथा माध्व सम्प्रदाय के इतिहास को जानने वाले परिदर्तों से छिपी नहीं है। इस प्रकार बाह्य सहायता न मिलने पर भी इन सम्प्रदायों की ग्रान्तरिक दशा प्राय: अच्छी थी। परन्त यवनों के उपद्रवों के कारण श्री वैष्णवों की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई। वैष्णव ब्राचायों को मन्दिरों में भगवद्वित्रहों को (भगवान् की मूर्ति को) ब्रापने साथ लेकर भागना पड़ा। विशाल मन्दिर शस्य हो गए। सम्प्रदाय के लोग निराश्रय होकर बडी विपन्नावस्था में पड गए । इन यवन ग्राक्रमणों के कारण श्री बैष्णवों की दुरवस्था का वर्णन श्रनन्ताचार्य कृत प्रपन्नामृत, नम्ब्रि केशवाचार्य कत आचार्य सकि मुक्तावली, जैमिनि भारत महाराज साइव नर-सिंह रचित रामान्यदय आदि प्रन्थों में प्रधानतया उपलब्ध होता है।

श्री रंगनाय जी का विशेष उत्सव चल रहा था। श्रीरंगम् चेत्र में नदी के किनारे मगवान् की प्रतिमा रथ पर स्तान के लिए नदी किनारे लाई गई थी। बहीं तीर पर श्रानन्द से उत्सव मनाया जा रहा

श्रीरंगम् पर या। लोकाचार्थ तथा वेदान्त देशिक — श्रीवैष्णवों के पूज्य यवन शासन ये दोनों त्राचार्य इस अवसर पर विराजमान थे। किसी को तरिक भी प्राणका न थी कि श्री रंगनाय जी के जसव

इन्होंने अपना अड्डा जमाया है। इस समाचार को सुनकर वैष्णवों में श्रीरंगम के भावी आक्रमण की आशंका से भगदड़ सच गई। सब भाग खड़े हुए। लोकाचार्य श्रीरंगनाथ जी की प्रतिमात्रों को लेकर उनकी रहा के लिए भाग लडे हए। वेदान्तदेशिक ने भी श्रीरंगम् में रहना हितकर न समभ कर यादव गिरि ( त्र्याजकल मैस्र में 'मेलकोट' नामक स्थान ) में शरण लिया। वे श्रपने साथ श्रीवैष्णवों की निधिमृत, कूरम कुलोद्भव सुदर्शनभट्ट विरचित श्रीभाष्य की श्रुतप्रकाशिका नामक टीका को तथा प्रन्थकार के दोनों पत्रों को श्रपने साथ लेते गए । यह घटना सम्भवतः वि० सं० १३८५ (१३२८ ई०) की है जब श्रीरंगम् के ऊपर दूसरी बार श्राक्रमण हुन्ना। वेदान्तदेशिक को माधवाचार्य अच्छी तरह जानते थे। मैसूर में यह प्रसिद्ध वैष्णुव आचार्य केवल भिक्ता माँग कर अपनी यहस्थी चलाते थे। जब माधव ने यह दु:लट बात सुनी तो उन्हें ऋपने महराज हरिहर के दरवार में बुला मेजा, परन्तु उन्नत चेता वेदान्तदेशिक ने यही उत्तर दिया कि राजाधिराज श्री रंगनाथ की सेवा को एक बार स्वीकृत कर लोने पर दूसरे किसी राजा की सेवा करना उन्हें अभीष्ट नहीं है 1 लोकाचार्य तथा वेदान्तदेशिक अपने प्रिय श्रीरंग को छोड-कर बाहर रहते थे; यवनो का श्रीरंगम् के ऊपर शासन होने लगा तथा मदुरा में उन्होंने ऋपना राज्य कायम किया, परन्तु वैष्णवों के ऋार्त करहों सेनिकले हुए करुएकन्दन को भगवान् ने सुन लिया और श्रीरंगम् तथा सदरा से ु यवनों के निकाल बाहर करने के लिए कुमार कम्पर्ण तथा उनके सेनापति गोपणार्यं को घटनास्थल पर भेजा।

कुमार कम्पण महाराज बुक्क के द्वितीय पुत्र थे। ये बड़े उत्लाही, प्रतापी तथा बीर योदा थे। महुरा ने यबनों के निष्कासन का श्रेय इस राज कुमार को है। इनकी पत्नी गंगादेवी ने श्रपने पति के इस जिजय

श्रीरंगम् का उड़ार के चुत्तान्त के ऊपर एक महाकाव्य लिखा है जो मधुरा-विजयम् या कम्परायचरितम् के नाम से प्रतिख है ?

इससे पता चलता है कि ऋपने पूज्य पितृदेव की ऋाज्ञा से कम्पण ने काङ्गी-मण्डल पर श्राक्रमण किया, वहाँ के राजा चम्पराय (शम्भुवराय) को परास्त

१ कृष्णस्वामीः कन्द्रिच्यूशन्स श्राफ साउथ इंडिया पृ० ३११

२ मेरा लेख श्री शारदा पूर्ण संख्या २७ (सं० १६८० वैशाख)।

किया श्रीर काञ्ची पर श्रपना शासन जमाया । इसके श्रमन्तर वे दक्किण की थ्योर मुडे श्रीर मदरा के सुस्तान से लोहा लेना शुरू किया। वि० सं० १४३४ (१३७७ ईस्वी) में कम्पण् ने सुलतान श्रलाउदीन सिकन्दर शाह को मारडाला थ्रीर इस प्रकार दक्षिण का यवनों से उद्धार किया ै। कुमार कम्पण के सेना-पति तथा जिल्जी के गवर्नर गोपणार्य ने भी इस कार्य में अपने मालिक की बड़ी सहायता पहुँचाई। प्रपन्नामृत में लिखा है कि गोपलार्य को श्री रंगनाथ जी ने स्वम दिया जिसका परिगाम यह हुआ कि गोपगा ने सुअवसर पर यवनी की सैनिक शक्ति से परिचित होकर श्रीरंगम् पर हमला किया श्रीर यवनों को इस पवित्र पीठ से निकाल बाहर कर इसका उद्धार किया। इस कार्य में विजयनगर के द्वितीय वंश के स्थापक साहुव नरसिंह के पूर्वज साहव मंगी ने भी बड़ी सहायता पहुँचाई। वे परम वैष्णुव ये श्रौर उन्होंने श्रीरंगम के मन्दिर को एक सहस्र शालियाम तथा आराठ गाँवों का दान दिया<sup>र</sup>। अब वैदान्त देशिक यहिंगिर से लौट आए। बड़े उत्सव के साथ लोकाचार्य ने श्रीरंगनाथ जी की मुर्तिस्रों की पुनः स्थापना की । गोपणार्य के इस घार्मिक कार्य से वैष्णवमरङली गढ़गढ़ हो उठी । उसने स्त्रपने तीर्थस्थान को निरापद पाकर गोपण की शतमुख में प्रशंसा किया। वेदान्त देशिक का यह पद्य जो रंगनाथ जी के मन्दिर के द्वार पर उत्कीर्ण बतलाया जाता है गोपणार्थ के इस सहत्त्वपूर्णकार्यकी स्मृति ऋाजभी बनाए हुए हैः—

क्रांनीयानील श्रंगबुतिरचित जगद्रञ्जनाद्रञ्जनाद्रेः चञ्च्यामाराध्य कृषित् समयमय निह्त्योद्धनुष्कान् बुद्धष्कान् लक्ष्मीक्षमम्यानुनाम्यां सह निज नगरे स्थापयन् रंगनाम् — सम्यच्चयां सपर्यो पुनरकृत यशः प्रापणो गोपणार्यः॥

कुमारकम्पण ने, यबनों ने जिन शिव तथा विष्णु मन्दिरों में ताला जड़ दिया था उन्हें खुलवाया। उनका पुनः संस्कार करवाया बेदाम्बदेशिक और बहुत से गाँव तथा जवाहिरात दान में दिया। अ अरिंगनाथ जी के मन्दिर में भी वैष्णुव स्नाचावों की देख रेख में फिर से पूजा

<sup>ै</sup> हेरासः दि स्नारविड् डाइनेस्टी आफ विजयनगर पृ० १०४-१०६।

३ इसकी पुष्टि नरसिंह के रामाभ्युदय से होती है।

३ हेरासः ग्रारविद्ध ढाइनेस्टी ए० १०४

की प्रतिष्ठा की गई। अब वेदान्तदेशिक ने शान्ति के साथ यहीं अपना जीवन विताया। ये अपने समय के प्रतिद्ध दार्श्वानिक तथा किय थे। इन्होंने १२० प्रत्यों की रचना की है जिसका एक चतुर्थाय तामिल भागा मे है। कुछ प्रत्य प्राकुत में भी हैं। शेप प्रत्य संस्कृत में हैं। 'इंस सन्देश' तथा 'यादवास्पुद्य' इनके प्रतिद्ध काव्य हैं। रामानुजाचार्य के अमन्तर इन्होंने भी सम्प्रदाय की खूद प्रतिष्ठा फैलाई। आजकल श्री सम्प्रदाय का जो रूप हम पाते हैं वह वेदान्तदेशिक के ही उद्योग का फल है तथा इस पर इनकी ही छाप है।

इत प्रकार श्री वैष्णुयों ने श्रीरंगम् पर तथा माध्यो ने उडुपी पर अपने सम्प्रदाय का अब्हा जमाया और यहीं से अपने विद्वान आचायों की अध्यत्ता में अपने मत का सर्वत्र प्रसुर प्रचार किया। इस कार्य में श्री वैष्णुयों तिनियों में मुगने मत का सर्वत्र प्रसुर प्रचार किया। इस कार्य में श्री वैष्णुयों तिनयों में मुगन तिन्यों के वार्य अद्देश हम वर्ण्यन जैनधर्म की दशा के वर्ण्यन के अपनत्र किया वायगा।

### जैन धर्म

जैनियों की परम्परा के अनुसार विकमपूर्व चौथी शताब्दी में चन्द्रगृप्त मौथं तथा आचार्य भद्रवाहु के साथ जैनक्से दिविण में आया। तव से इस धर्म के आचार्य इसे सवंत्र मैलाने में अध्यक परिश्रम करते रहे। उनके अदस्य उत्तराह के कारचार्य इस धर्म ने दिविण के प्रान्तों में घर कर लिया। कर्णाटक देश में तो इसका फैलान खूव हुआ। कन्नड साहित्य के विकाश तथा अधि- इदि में तहेशीय जैनियों का विशेष हाथ धार्य। इस साहित्य के आदिम चार शताब्दियों के (८-१२) अन्य जैनधर्म से ही सम्बन्ध रखते हैं। इसी प्रकार जैन मत के तामिल भाषा में भी बहुत से अन्य हैं, परन्तु इसका अब्हा कर्नाटक देशों ही वना रहा। इसी देश में विजयनगर का राज्य स्थापित किया गया। अतः इसमें भी जैनधर्म के अनुयायियों का सद्भाव या, यह अनुमान से सिद्ध हैं।

इस उबुपि सठको विजयनगर के शासनों से सहायता तथा प्रोत्साहन सिक्तने के भी प्रसाख सिक्तते हैं। देखिए कृष्णस्वासीः साउथ इंडिया ए० १९२

२ इसके विस्तृत दिवरण के लिए देखिए राहसः हिस्टी खाफ कनारिज लिटरेचर ए० १७-४०

शिला लेखों के प्रमास पर यह निवान्त स्पष्ट प्रतीत होता है कि विजयनगर के दरवार में जैनियों की भी खब कदर होती थी। उन्हें भी राज्य के ऊँचे ऊँचे पद दिए जाते थे: तथा उनकी योग्यता में केवल भिन्न धर्माव-लम्बी होने से किसी प्रकार की ऋनास्था नहीं दिखलाई जाती थी। बक्क प्रथम के मन्त्रियों में एक श्रद्धाल जैन भी मन्त्री थे जिनका नाम बैचप्प था। मैसर के अवण बेलगोड नाम प्रसिद्ध जैन तीर्थ के एकशिला लेख में इनका उल्लेख भी मिलता है । बक्क के बाद भी बैचप्प तथा उनके पुत्र इस्राप्प हरिहर द्वितीय के मन्त्री थे: इसका पता विजयनगर में मिले १३८५ ई० के एक शिला लेख से होता है<sup>२</sup> । ये इस्मप्प शासनकुशल मंत्री होने के ऋतिरिक्त एक वीर सेनानायक तथा साहित्यिक प्रवृत्ति के भी पुरुष थे । इन्हें 'नानार्थरत्न माला' नामक कोष की रचना का श्रेय दिया जाता है<sup>3</sup>। काञ्चीवरम के समीप एक जैन मन्दिर के शिला लेख से जान पड़ता है कि इन्होंने अपनेक मन्दिरों को दान भी दिया था<sup>४</sup>। इतना ही नहीं, इन्होने खास विजय-नगर में ही एक विज्ञाल काय जैन मन्दिर का निर्माण किया था जिसे जनसाधारण गणिगिति मन्दिर (तेलिन का मन्दिर) के नाम से पुकारते हैं । श्रवणवेलगोड में १४२ -हैं के एक शिलालेख से पता चलता है कि इस्गप्प के दो पत्र, जिनका नाम वैचप्प तथा इरुगप्प था, राजा वीरविजय के समय में विजयनगर के सेनापति थे<sup>द</sup> ।

विजयनगर के राजाओं के शिलालेखों से पता चलता है कि उन्होंने अपनेक जैन मन्दिरों का निर्माण किया तथा दान दिया। दक्षिणी कनारा जिले के महविद्यी स्थान के गुरुगल बस्ती में बुक्कराय द्वितीय का एक दान पत्र

९ इस्तप्प का श्रवस्य बेलगोड़ शिलालेख, एपि० इं० भाग म पु०९७

२ हुल्शः साउथ इंडियन इन्सक्रिप्शन्स जि० १, पृ० १६१

३ वही. प्र० १४६

४ एपि० ई० जि० ७ पृ० ११४-११६

श्रृत्याः साउथ इंडियन इन्सक्रिप्शन्स, भा० १ पृ० १४६ कृष्ण्यस्वामीः साडथ इंडिया पृ० ३१२

६ एपि० इं० जि० म पृ० २२

मिला है जिससे पता चलता है कि बसरूर नामक स्थान में ख्राने वाले प्रत्येक भारवाही बैल से एक कलग धान लिया जाता था। यदापि इस राजा को "ब्राह्मणों के लिये कल्पवृक्ष" कहा गया है फिर भी इसने अर्हत पार्श्वनाथ के लिये एक मन्दिर बनवाया था<sup>9</sup>। जैनधर्म के प्रति यह सहिष्णता केवल राजात्र्यो तक ही सीमित नहीं थी प्रत्यत धर्म के विषय में कहर रानियों तक मे पायी जाती थी। अवसा बेलगोड में प्राप्त एक शिलालेख से पता चलता है कि भीमराय प्रथम की स्त्री भीमदेवी प्रसिद्ध जैन गुरु परिडताचार्य ऋभिनव चारुकीति की शिष्या थी तथा उसने बेलगोड़ की मगई बस्ती मे शान्तिनाथ की मिर्ति की स्थापना की<sup>२</sup>। विजयनगर के सुप्रसिद्ध राजा कृष्णादेव राय ने चिंगलपेट जिले में त्रेलोक्यनाथ जिनालय की स्थापना की थी. इसका पता एक ज़िलालेख से लगता है<sup>3</sup>। इसके श्रतिरिक्त विजयगनर के सामन्त राजाश्रो में भी जैनधर्म के प्रति सिंहण्याता दिखलायी जिसका पता उनके शिलालेखी तथा दान पत्रों से चलता है। इन सब प्रमाणों से यह प्रतीत हुए बिना न रहेगा कि विजयनगर के दरबार में ही जैनियों का प्रवेश न था, बल्कि शैव होते पर भी तत्कालीन विजयनगर नरेशों का भुकाव इस धर्म की श्रोर था। इसका प्रधान कारण इन नरेशों की उदार धार्मिक नीति थीं। ये किसी

इसका प्रधान कारण इन नरेशों की उदार धार्मिक नीति थी। ये किसी भी धर्मानुयायी पर श्रनुचित दशव डालना नहीं चाहते थे। ये न तो शैव-मतानयायी चोल भपाल की भौति ये जिनके डर के मारे

विजयनगराधीकों वैष्णविधमें के प्रचारक श्राचार्य रामातृज को स्वदेश से की उदार धर्मनीति भागकर मैसर मे शरण लेनी पड़ी थी श्रीर न उस वैष्णव-

मतावलम्बी विद्दिदेव (विष्णुवर्धन ) के ही समान थे

जिसके विषय मे शैवो को कोल्हू में पेर कर मार डालने की किम्परन्ती प्रचलित है। इनकी बार्मिक नीति ऋतिशय उदार थी। ये स्वय भगवान् विरूपाच् के मानने वाले वे, फिर भी उड़िप के वैष्णवसठ को सहायता देते थे तथा यवनो के मय से भागे हुए आचार्य वैदान्देशिक को ऋपने दरवार में रहने के लिए माधवाचार्य के द्वारा झुलवाया था। इसी प्रकार जैनमत के

१ रङ्गाचार्य-इन्सिक्रिप्शन्स आफ दि मड़ास प्रेसिडेन्सी।

२ इपि० कर्ना० भाग २

३ सहास एपिश्रेफिकल रिपोर्ट १६०१, पृ० १८८

मानने वाले इस्तप्य को न केवल ऋपना मन्त्री तथा सेनापति ही बनाया था, बिल ऋपनी खाख राजधानी में भी जैनमन्दिर बनवाने की भी झाजा दी थी। इरिहर द्वितीय ने जिस प्रकार कालहस्ती तथा श्रीशैलम् के शैव-मन्दिरों को तथा श्रीशैलम् के शैव-मन्दिरों को तथा श्रीशेलम् के शैव-मन्दिरों को तथा श्रीशेलम् के शैव-मन्दिरों को तथा श्रीशेलम् के वैच्या मन्दिरों को वान दिवा था, उसी प्रकार जैन-मन्दिरों को आवाद सुक्कराय प्रथम ने तो शास्त्र-पत्र निकाल कर जैनियों तथा श्रीश्रेण्यां को आध्यस में समान व्यवहार करने का उपदेश दिया तथा उनके बढ़ते हुए पारस्परिक हुंव को सदा के लिए शास्त्र कर दिया । इस जैन-श्रीवैच्याव-संवर्ष का मनोरम वर्णन संज्ञेप में यहाँ दिया जाया।।

मैत्र प्रान्त में जैन धर्म का प्रचार पहले से या। अब वैध्यव प्रचारकों के उत्साह से वैध्यव धर्म यहाँ भी फैलने लगा। फलत: इन दोनों में समय-समय पर विरोध उत्पन्न होना स्वाभाविकया। ऐसा ही

जैन-श्रीवैष्ण्य संघर्ष एक प्रवल विरोध बुक्तराय के समय उत्पन्न हुन्या और राजा के पास निर्णय के लिए ज्याया। बुक्कराय का न्यायसंगत

तथा पञ्चपात रहित निर्मुख शिला पर आज भी उन्हों थे हैं। जैनियों ने राजा से प्रतिवाद किया कि भक्तों ( श्रीवैध्यवों ) ने उनके साथ श्रन्थाय का बर्ताव किया है। तिसपर बुक्क ने जैनियों के हाथ को श्रप्रने हाथ में लेकर वैध्ययों के प्रतिनिधियों के (जो तिक्पिति, काखी तथा श्रीरंगम, जैसे दूर तीयों से आए थे) हाथ में रखा और उस समय जैन तथा श्रीवैध्यव की समानता मानते हुए यह थीचया। पत्र निकाला 8—

"पह जैन दर्शन, पहले की तरह आज भी, पाँचों संगीत वाद्यों तथा कलस का अधिकारी है। यदि भक्तीं के द्वारा जैन-दर्शन की दृक्षि में हानि पहुँचे, तो इसे वैष्यावों को अपने ही दर्शन की दृक्षि में हानि समभनी चाहिए। अवैष्याव लोग राज्य की सब बस्तियों में इसी आरायक शासन-

१ एपि० इं० जिल्द ३, पृ० ११६ टिप्पशी ११

२ एपि. कर्ना. जिल्द २, पु० ३४४

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> एपि कर्ना० जिल्द ६, १८

<sup>&</sup>quot; २, नं० ३४४ हेरसः श्रारवित् ताइनेस्टी पृ० १३५-१३६

#### श्राक्कार्य हायण श्रीर माधव

पत्र ख्युपित करें । 'अर्थ तेंक सूरत तथा चन्द्रमा हैं, तब तक वैचाव धर्म जैन-र्रवीन की रद्धा करता रदेया । वैच्यव और जैन एक ही हैं। उन्हें निम्न स्त्री समफ्ता चाहिए । तिस्पित के अधिकारी राज्य के जैनियों की अतुस्ति के हैं प्रत्येक घर से साल में एक आना चत्रल करें तथा इस दान से अवया चेलगोड़ में चेनता के रचक रूप में वैच्याव लोग सीत नौकर रखें और शेषधन जीयीं जिनालयों की मरम्मत में खर्च करें ।......हो कोई नच्च न करें । बार्ज कोई यति या गांव का चौधरी इस दान को कर कर देगा तो उसे गांगाई के किनारे एक कपिला गांव तथा बाह्म स्त्रों का पानक लगेगा।

इस घोषणा के पत्र में जैनियों के साथ कुछ छापिक सहाउमुनि दिखलावी गयी है, तथापि इसका महस्य कम नहीं है। इसके पत्रेन से स्पष्ट मासूस महता है कि तुक जैनियों तथा श्रीवैच्यां को एक इध्यित देखते थे तथा उनकी नहर में होनी एक समान थे। विजयनगर के नरेशों औं इस उदार नीति ने समस्य प्रवाकों उनका विश्वातपात्र बनाया, देश को शान्तिमय बनाया तथा भार्मिक जायति उत्पन्न करने के लिए छनुकूल बातावरण उपस्थित किया।

इसी अनुकृत घार्मिक स्थिति में रह कर श्री सायणाचार्य ने श्रपना कार्य सुसम्पन किया।

#### साहित्य की उन्नति

सावया श्रीर माधव का युग रंस्कृत साहित्य के इतिहात में नवीन स्कूर्ति तथा विपुत जायति का युग था। इत दोनों भ्राताशों ने अपनी राकिनर संस्कृत के भ्रिल निल अंगों पर अन्यों की रचना तो की ही, साव ही शाय उसाह तथा अवसर प्रदान कर दन्हों कर्या लेका से अन्य लिकाया था। इतना ही नहीं, उच्च युग में एक दड़ी धारा बहती थी। अद्धेत वेदान्त के अन्यों के साथ साथ अविष्णृत सन्याय तथा हैत स्प्रदाव के आचारों ने अपनी नवीन तथा महत्त्वपूर्ण कृतियों के द्वारा इत ग्रुप की शाहित्यक सम्पत्ति को खूब बढ़ाया। विशारप्ययुग के साहित्य का पूरा वर्णन करना यहाँ समस्य नवा हो। इसलिए प्रधान अन्यों तथा अन्यकारों का विवेचन वहाँ दिया आया।

#### श्रद्वीत वेदान्त

श्रद्धैत वेदान्त के इतिहात में निवारण्ययुग अपना विशेष महस्त्र रखता है। सायण तथा माधव के गुरु वे स्वामी विवारिष तथा स्वामी भारती तथि । इन्होंने अपने अन्यों तथा सुव्यवस्था से ग्रंगेरी मठ की ख्याति खूब ही बढ़ाई। विवार्तीर्थ का उस समय के धार्मिक कागत् में बड़ाई। गौरवपूर्ण स्थान है। इनका व्यक्तित्व वड़ा ही विशाल तथा प्रमाव वड़ा ही व्यापक था। कहा जाता है कि इनका जन्म 'विस्वारण्य' में हुआ था। उनके पिता का नाम 'साइलपिए था तथा इनका पूर्वाश्रम का नाम 'सर्वेड विष्णु' तथा संन्यासाक्षम का नाम 'वियानाथ', 'विवाराक्षर' और 'विव श' था। इनका प्रमाव बढ़ा है। इन्होंने तैंतीस वर्षों तक काश्री में निवास किया, हिमालय में पन्छ इयों तक तपस्या की हमें तिस वर्षों तक काश्री में निवास किया, हिमालय में पन्छ इयों तक तपस्या की और इस तपस्याचरण के अनन्तर वे ग्रंगेरी पीठ के अप्यात्व वनाये गये। यही इन्होंने इस पीठ के प्राचीन गौरव को पुनः प्रतिक्रियन किया और बढ़ते हुए लिङ्कावत प्रमाव को दूर किया। इतीलिए वे स्क्रानिन श्रीर बढ़ते हुए लिङ्कावत प्रमाव को दूर किया। इतीलिए वे स्क्रानिन श्रीर वढ़ते हुए लिङ्कावत प्रमाव को दूर किया। इतीलिए वे स्क्रानिन यहार है। उनका लिखा हुआ 'इप्रमान-भाष्य' माननीय प्रन्य है।

वद्रप्रश्नमाध्य—श्री वाणीविलाल प्रेस (श्रीरंगम्, १६.१३ ई०) से प्रकारित हुआ है। प्रत्य के आरम्म में प्रम्यकार ने एक विस्तृत तथा उपादेष उपादेषत तिला है निस्के अनुशीलन से उनकी विद्यत का परिचय मिलता है। उनका कथन है कि वद्रोपनियत का जप, कमें, उपास्तातथा शान कारक की दृष्टि से बर्बोचन है। इस विषय में श्रुति तथा स्मृति दोनों की एकवाक्यता है। जाशाल उपनिषद के प्रमायय पर शतकद्विय मन्त्रों की तीनों कारक में सर्वश्रेष्ठता वहें ही अच्छे इसे सिद्ध की गई है। उपास्ताकारण का वर्णन करते सम्म दिख्लाया गया है कि अविगुक्त की उपास्ता दिश्यता की होती क्ष्या आधिभीतिक। भूत्रा प्रामाया वाणी से परिवर की उपासना करना 'आध्यात्मिक विष्य अविगुक्त के का श्री में परमेश्वर का दर्शन करना 'आध्यात्मिक है और अविगुक्त के काशी में परमेश्वर का दर्शन करना 'आध्यात्मिक है और अविगुक्त के काशी में परमेश्वर का प्राप्त परन्तु उद्यान्त्रों के जप से यह फल अनायास से ही प्राप्त हो जाता है। अप्तः इस मन्त्रों की उपासनाहित से उत्तमन्त्रा स्पष्ट है (१० १५)। उत्तमन्त्रों की उपासनाहित से उत्तमन्त्रा स्प्रह है (१० १५)। उत्तमन्त्रों की ज्यास्त्रा वही प्रसार हो। ज्ञास की व्याख्या वही प्रीड तथा प्रमाधिक है। सह भास्तर का मत बढ़े आदर से प्रता हो जी उपासनाहित से उत्तमन्त्रा स्पष्ट है (१० १५)। उत्तमन्त्रों की ज्याख्या वही प्रीड तथा प्रमाधिक है। सह भास्तर का मत बढ़े आदर हो। मा से वाला है। अप्तः इसे प्रसार हो जी उपासनाहित से उत्तमन्त्रों की उपासनाहित से अस्तर हो। साल की व्याख्या वही प्रीड तथा प्रमाधिक है। सह भास्तर का सत बढ़े आदर से स्वाव वही प्रीड तथा प्रमाधिक है। सह भास्तर का सत बढ़े आदर स्वाव वही प्रीड तथा प्रमास है। सह भास्तर का सत बढ़े आदर स्वाव प्रीड स्वाव वही प्रीड तथा प्रमास स्वाव वही प्रीड स्वाव प्रमाधिक है। सह भास्तर का सत सह स्वाव स

के साथ कई स्थानो पर दिया गया है (पृ० १८)। इस भाष्य के ऋष्ययन से विद्यातीर्थ का उत्कृष्ट पारिङस्य पद पद पर परिस्कृरित हो रहा है।

शंकरानन्द—इस युग के एक विद्वान् संन्यासी थे। इनके गुरु का नाम 'क्रानन्दात्मा' या। विद्यारय्य स्वामी ने 'विवरण् प्रमेय संग्रह' के क्रारंभ में इनकी स्तुति इन शब्दों में की है—

स्वमात्रयानेन्दयदत्र जन्तुन्

सर्वात्मभावेन तथा परत्र।

यच्छक्करानन्दपदं हृदब्जे

विभाजते तद यतयो विशन्ति ।

इन्होंने प्रस्थान त्रयी पर टीका लिखकर वेदान्त के सिद्धान्तों का विपुल प्रचार किया। इनकी टीकाओं का नाम 'दीपिका' है जिनमें अनेक अपानन्दाश्रम तथा चौलंसा से प्रकाशित हुई हैं:—

(१) गीता दीपिका—इसे शंकरानन्दी के नाम से भी पुकारते हैं। यह टीका वड़ी प्रौड़ मानी जाती है। ख्रद्वेत वेदान्त की दृष्टि से गीता के ऋर्य की बड़ी ही प्रामाणिक विवेचना है।

(२) ब्रह्मसूत्र दीपिका—ब्रह्मसूत्रों की सरल ऋल्पाच्चर टीका ।

(३) उपनिषद् दीपिका—हन्होंने उपनिषदों पर भी 'दीपिका' लिखी थी। इनकी 'दीपिका' इन सोलह उपनिषदों पर आनन्दश्रम से प्रकाशित हो खुकी है—ईश, केन, प्ररन, मासहुक्य, तैस्तिरीय, श्वेताश्वतर, जावाल, कैयस्य, कौषीतिक गर्मोपिनपद, आसहयेच्यप्प, अमृतबिन्दु, अमृतनाद, अथवेशिर उप०, ब्रह्मोपिनपद, परमहंत ।

(४) स्नात्मपुराण-यह भी वेदान्त का मान्य प्रनथ है।

भारतीतीर्थ ने तो विद्यातीर्थ के अनन्तर श्रंगेरी पीठ के अध्यक्ष पद की मुशोभित किया था। विद्यातीर्थ स्वामी के शिष्य थे तथा उनके साथ ही श्रंगेरी में रहते थे। गुत की अहमारित के अनन्तर थे ही गही पर वैठे, परन्तु गुरु विद्यातीर्थ के प्रति विद्यवनगर के राजाओं के भी हृदय में इतनी अद्भा यी कि सम्भवतः भारतीतीर्थ तथा विद्यारप्य की प्रेरणा से उन लोगों ने श्रंगेरी के 'विद्या-शक्कर मन्दर' का निर्माण किया जित्य 'विद्याशक्कर लिक्क' की प्रतिष्ठा कर स्वामी विद्यातीर्थ के प्रति अपनी अग्राध भक्कि, तथा अनुरुप्त अद्भा का प्रदर्शन किया। कला की दृष्टि से इस मन्दर की वड़ी ख्याति है। दिल्लिय-

भारत के मन्दिरों में यह 'विचाराङ्कर' मन्दिर ऋपना विशेष महत्त्व रखता है। इसमें 'होयसल' कला तथा प्राचीन द्राविड़ पद्धति का अनुपम संयोग है। भारतिर्तिर्थ की महत्त्व पूर्ण रचनाये हें— 'वियासिक न्यायमाला' जिसमें ब्रह्ममूक स्थायमाला' जिसमें ब्रह्ममूक के इसकरणों का सुन्दर विवेचन है तथा 'इस्टर्श विवेक' जिसमें द्रष्टा तथा इस्प के सक्तर का निरुप्ण वहें ही पारिहत्य के साथ किया गया है। अन्य तो छोटा है, परन्तु पारिहत्य की दृष्ट में वड़ा ही महत्त्वपूर्ण है।

इसके बाद ही विचारस्य ने अन्यों की रचना कर धर्म तथा दर्शन का वियुल उत्कर्ष सम्प्रक किया। पराधरमाधन, कालमाध्रय तथा जैमिनीय न्यायमाला विस्तर की रचना विचारस्य ने अपने पूर्वाक्रम में की जब वे माध्रयाबार्य के नाम से विख्यान थे। संन्यात लेने पर उन्होंने अद्वैत वेदान्त की को सेवा की है वह विशेष गौरव रस्तरी है। पश्चर्रारे, जीवन्युक्तिविवेक, विवरस्य
प्रमेय-संग्रह, बृहदारस्यक भाष्य वार्तिकसार—विचारस्य की पारिखत्य मरिखत
रचनायें हैं जो अद्वैत वेदान्त की व्याख्या तथा प्रसार करने में खूब ही
सहायक सिद्ध हुई। विचारस्य के अनेक शिष्यों ने भिन्न भिन्न विभागों में प्रत्य
सम्याव निर्मा । उन्हीं के उत्साह तथा प्रराग ने सायस्यावाय ने वेदा के
भाष्य बनाये जिनके अनुशीलन से हम वेदा के इर्ज समभन्ने में सन्य हुई है।
यदि ये प्रन्य न होते, तो हम नहीं कह मकते कि वेदों के गृड़ अर्थ का परिचय
हमें क्यों कर प्रात होता। इत प्रकार इन काल में अद्वैत वेदान्त ने विशेष
उन्नति की तथा वद भाष्यों की रचना ने वैदिक कर्मकारङ की सूब ही
प्रतिकात तो तथा वद भाष्यों की रचना ने वैदिक कर्मकारङ की सूब ही

श्रीवैष्णव सम्प्रदाय

तत्कालीन धार्मिक स्थिति की परीचा करते समय हमने देखा है कि रामानुजमतानुवायी अविष्णवां के लिए वह युग मीपण संघर्ष तथा भयानक उत्पीड़न का ग्रुग था। यवनों ने हनके प्रधान केन्द्र औरराम् पर अपना प्रभुख जमा लिया था जिसके कारण वेंकटनाथ की संरक्षकता में औरिक्पाब लोग भगवान् की नूर्ति की रचा करते हुए शुभ दिनों की प्रतोचा कर रहे थे। अन्ततः वह दिन आया। गोपणाचार्य ने यवनों को औरराम् से निकाल बाह्र किया, तब रामानुजमत उन्नति के मार्ग पर चलने लगा। इस समय

१ विजयनगर कमेमोरेशन वास्यूम ए० २८६-२६४

विशाल सहित्य की सृष्टि की गई। प्रधान श्राचार्य थे वेंकटनाय श्रीर लोका-चार्य। इन दोनो प्राचायों में श्रालवार सन्तों की तामिल भाषा में लिखे गये प्रत्यों (तामिल वेद) को लेकर तंबर्ध उत्पन हुआ श्रीर इत मत में दो सम्प्रदाय हो गये (१) 'टेक्कल' को तामिल वेद की प्रामाणिकता मानता या श्रीर कर्मा-पुष्ठान के प्रति उदारिन या। इतके नेता थे पिस्लै लोकाचार्य। (२) दूसरा मत था 'वडकलै' जो वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का पद्मपाती था। इसके प्रधान पोषक थे वेदान्त देशिक। दोनों मत का प्रथक्करण इस खुग के रामा-नुज मत की विशेषता हैं?।

'वडकलै' सम्प्रदाय के नेता बेंकटनाथ वेदान्त देशिक या वेदान्ताचार्य नाम से प्रसिद्ध हैं। ये पूरे शतायु (१२६६-१२७२ ई०) ये तथा सौ के लगभग पुस्तकों की रचना इनकी लेखनी से हुई। इनकी 'कवितार्किक सिंह' तथा 'सर्वतन्त्रस्वतन्त्र' उपाधि इनकी ग्रालोक सामान्य विद्वत्ता तथा प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए पर्याप्त मानी जा सकती हैं। इन्होंने काव्य तथा दर्शन दोनों विभागों में ग्रत्यन्त प्रौढ प्रन्थ लिखे हैं। इनके काव्य प्रन्थों में . संकल्पत्योंदय, इसदूत, रामाभ्युदय, यादवाम्युदय तथा पादुकासहस्र काव्यदृष्टि से नितान्त सरस रचनाएँ हैं। दार्शनिक ग्रन्थों में इनकी श्रेष्ठ रचनाएँ हैं--(१) तत्त्वटीका (श्रीभाष्य पर विस्तृत व्याख्या), (२) श्रिधिकरण सारावली (ब्रह्मन्त्रों के अधिकरणों का पद्ममय विवेचन): (३) तत्त्वमका-कलाप ( सर्वार्थिसिद्धिटीका के साथ ); (४) न्याय परिशुद्धि तथा (५) न्याया-ञ्जन (विशिष्टाद्वेत की प्रमाणमीमांसा विषयक निवन्ध): (६) 'शतद्वपणी' (स्रद्वेतमत की कड़ी समीचा); (७) गीतार्थतात्पर्यचन्द्रिका (गीता पर रामानुज भाष्य की प्रमेयबहुला टीका); (८) सेश्वरमीमांसा (कर्ममीमांसा का वर्णन) (E) पाञ्चरात्ररज्ञा. (१०) सचरित्ररज्ञा. (११) निच्चेपरज्ञा, (१२) न्यास-र् विंशति—श्रादि निबन्धों में पाञ्चरात्रानुसार प्रपत्ति तथा धर्म की विस्तृत मौलिक विवेचना है। ये रामानुज के अवतार माने जाते हैं। इनका कार्य श्रीवैष्णवों की रचा तथा उस मत के विपुल प्रचार में इतना महत्त्वशाली है कि इन्हें द्वितीय रामानुज मानना कथमपि श्रसंगत नहीं है।

१ विशेष के लिए देखिये-मेरा 'भारतीय दर्शन' ए० ४८४-८४

लोकाचार्य — टेक्कुलै मत के उद्भावक थे। प्रपत्ति के उपर उनका 'श्रीवचनमूग्या' नितान्त मौड़, उपादेय प्रत्य है। इन्होंने १६ रहस्यों की रचना की है जिनमें 'तत्वचत्रय' तथा 'तत्वशेखर' प्रकाशित हो चुके हैं। श्रीवैष्णव मत की संरच्चा मंइन्होंने अपने प्राण गेंवाये। १०२२० ई० में श्रीराम् । के यवनों के द्वारा लाटे जाने पर मन्दिर की रचा में इन्होंने स्रपरी प्राण दिये।

श्री तिक्सले तातस्या—उस समय तामिल नाइ के वैष्णवों के नेता माने जाते थे। इन्होंने १३६६ ई० बुक महाराज की रंपकृता में जैनियों के साथ मेल-मिलाप-किया जिसकी विस्तृत चर्चा पीछे की गई है। इस प्रकार विचारस्ययुग श्रीवैष्णव सम्प्रदाव के इतिहास में प्रन्य रचना की इष्टि में नितान्त गीरवास्यद है।

#### द्वैत वेदान्त साहित्य

द्वैत वेदान्त के प्रतिष्ठापक का नाम झानन्दतीर्थ था पर वे पूर्णप्रव, पूर्णवोध या मध्य के नाम से विख्यात थे। इनकी रचना में इस युग के पूर्व की रचनाये हैं। विद्यारस्य के समय में इस मत के तीन लेखक विद्यमान थे— झजोम्यतीर्थ, जयतीर्थ तथा नारायण परिडत।

अन्तीस्यतीर्थ—उड्डिप मठ के चतुर्थ अत्यन्त थे। इन्हों ने 'भाष्यतत्त्रसार संग्रह' मे माष्यमत के विद्वान्तों का विवेचन किया है। इनके विषय में एक किम्बदन्ती प्रतिद्ध हैं। इनके साथ विद्यारप्त का वेदान्त के विषय में शास्त्रार्थ हुआ जितमें 'वेदान्त देशिक' मध्यस्य थे। शास्त्रार्थ के एल के विषय में मतमेद हैं। द्वैतवादियों का कहना है कि अन्तीस्यतीर्थ ने विद्यारप्य को हरा दिया इस विषय में मह श्लोक प्रतिद्ध है—

> स्रसिनाऽतत्वमसिना परजीवप्रमेदिना विद्यारस्यमहारस्यमचोभ्यमुनिरच्छिनत्।।

इस विजय के उपलच्च में 'सुलुवगल' में उन्होंने ऋपना कीर्तिस्तम्भ स्थापित किया। परन्तु ऋद्वैतियों का दावा है कि विद्यास्य ही विजयी हुए ये। इनके हिसाब से पूर्वोक्त पद्य का उत्तरार्थ है—

श्रक्तोभ्यं क्तोभयामास विद्यारएयमहामितः।

(२) जयतीर्थ—ये श्रचोम्यतीर्थं के साचात् शिष्य थे । सुनते हैं इन्होंने २३ अन्यों की रचना की है जिनमें श्राचार्य मध्य के अन्यों पर भाष्यों की ही ऋषिकता है। सम्प्रदाय में इनके ऋलौकिक पारिडत्य की बड़ी ख्याति है। इनकी यह प्रशंसा सर्वथा सत्य है—

चित्रैः पदैश्च गर्मारैर्वाक्यैमानिरखरिडतैः

गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्री जयतीर्थवाक्

इन्होंने मध्य के ब्रह्मस्त्रमाध्य पर (१) 'तत्त्वप्रकाशिका' तथा गीतामाध्यभाध्य पर (१) 'त्यायदीयिका' नामक भीड़ टीकाएँ लिखी हैं (६) तत्त्वोधोत, (४) तत्त्विवेक, (५) तत्त्ववंद्यान तथा (६) प्रमाणलक्ष्य—ये स्व हैंत प्रति-पादक मान्य प्रत्य हैं। इनकी (७) "प्रमाणलक्ष्य" ते त्याय के सिद्धान्तों की प्रतितिदिका है। इसकी महत्ता का परिचय इस बात ने चलता है कि ब्रानों चलकर इसकी आठ टीकार्ये बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा लिखी गईं। (८) 'वादावली' भी इस प्रकार की श्रेष्ट रचना है। जयतीर्थ की महती विशेषता है है देवमत को तर्क पर प्रतिस्वत करना। इनकी रचनाओं की प्रीवृता तथा व्यापकता सर्वया श्लाधनीय है। ब्रजोम्यतीर्थ की मृत्यु १३६७ ई० में हुई। तदनन्तर ये गही पर वैठे। २ २ वर्षी (१३६७ ई०—१३८६ ई०) तक इन्होंने आचार्यपर को ब्रलंकृत किया।

(३) व्यासतीर्थ नामक जयतीर्थ के एक शिष्य थे जिन्होंने 'जयतीर्थ-विजय' नामक अन्य में जयतीर्थ का जीवन चरित लिखा। इसके ख्रतिरिक्त

इन्होंने कई उपनिषदों पर टीकाएँ लिखी हैं।

(४) नारायण पिएडत—ये द्वैत सम्प्रदाय के विख्यात लेखक माने जाते हैं। इनकी प्रतिद्व पुस्तक 'मिणमञ्जरी' में आचार्य मध्य के जीवन चिरित विषयक अनेक विचित्र वार्त दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनके प्रत्य हैं—सुमध्यविजय, अग्रुमध्यविजय, अग्रुमध्यविजय, अग्रुमध्यविजय, अग्रुमध्यविजय, विचार के लिए विशेष कीर्ति सम्मार्थमञ्जरी । ये अपने स्वतन्त्र तथा उद्दीस विचार के लिए विशेष कीर्ति सम्मार्थ हैं

#### शैवागम साहित्य

कर्नाटक देश में शैवागम के प्रचारक शैव सन्त कियाशिक के नाम से प्रसिद्ध थे। ये लोग कालासुंल सम्प्रदाय के अनुवायी थे। इस सम्प्रदाय के आचार्य का नाम काशीविलास कियाशिक था। ये उस समय के एक पहुँचे हुए महात्मा प्रतीत होते हैं। इनकी रचना से हम परिचित नहीं हैं, परन्तु उनके शिष्य माधवसन्त्री की रचना उपलब्ध है। आगे चल कर यह सप्रमाण सिद्ध किया गया है कि माधवमन्त्री हरिहर तथा बुक के द्वारा अपरान्त के शासक नियत किये गये ये तथा माधवाचाय के समजालान हाने पर भी उनमे नितान्त भिन्न व्यक्ति ये ये भारी योद्धा. ता क्यों के मानमदेन करने वाले वीर परुप थे। साथ ही साथ वेदान्त ग्रीर ग्रागम के परिहत भी थे। गोवा मे यवनों के द्वारा नष्ट किये गये देवतात्रों की मूर्तियों का तथा उनकी उपासना का इन्होंने पुनबद्वार किया । इसी कारण इन्होंने अपने को 'उपनिपन्मार्गप्रवर्तक' बतलाया है। इनकी दो रचनाये हैं:—(१) शैवाम्नायसार तथा (२) सुतसंहिता की तात्पर्यद्विषका टीका। 'सतसंहिता' स्कन्द परान्त के अन्तर्गत एक विशिष्ट दार्शनिक श्रंश है। इसी की पारिडत्य उर्णव्याख्या साधवसन्त्री ने की है। ग्रन्थ बहुत बढ़ा है और एक हजार से ऊपर प्रधी में समान हुआ है तथा आनन्दाश्रम प्रन्थावलि (नं ० २५) मे तीन खरडों ये प्रकाशित हम्मा है ।शिलालेखों से इस मत के अन्य आचायों का पता चलता है। काशीवलास के दूसरे शिष्य का नाम त्र्यम्यक क्रियाशक्ति था को गंनादेव तथा देवराज के गर बतलाये गये हैं । त्र्यम्बक के शिष्य का नाम बन्द्रभूपण था। इस प्रकार विद्यारण्ययूग में शैवागम के ब्राचार्य ग्रपने निहान्तों के प्रचार में पर्यात रूप से प्रयत्नशील थे।

न्याय के विषय में विद्वानों को उदामीनता न थी। न्याय के ऊपर

ग्रन्थलेखकों के नास नीचे दिये हैं:---

#### न्याय

(१) चेन्न भट्ट-ये सहज सर्वज विष्णा के पत्र थे तथा हरिहर द्वितीय के समय में विद्यमान थे। इन्होंने केशविमश्र की तर्कभाषा पर टीका लिखी है। इस प्रन्थ की पुष्पिका : इस प्रकार है-

इति हरिहररायपालितेन सहजसर्वज्ञ विष्णुदेवाराध्यतनुजेन सर्वज्ञानजेन चेन्नुभट्टे न विरचिताया तर्वभाषाव्याख्यायां.....

सर्वज्ञविष्णा विद्यातीर्थ का ही गृहस्थाश्रम का नाम था।। चेन्तु भट्ट इन्हीं के द्वितीय पुत्र थे। इनके जेठे भाई का नाम 'सर्वज्ञ' था।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> द्रष्टब्य विजयनगर स्मारक ग्रन्थ पृ० ३०२

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> डच्टब्य सोरसेज श्राफ़ विजयनगर हिस्ही पु॰ ५३

- (२) माघवभट्ट--प्रन्य का नाम तर्कभाषाविवरखा।
- (३) बलभद्र—तर्कभाषा टीका के रचयिता।
- (४) नारायण भट्ट--तर्कभाषाप्रकाश के कर्ता।
- (प्र) मुरारिभट्ट--तर्कप्रकाश के रचयिता।

श्रिकतर ये ब्रन्थ श्रप्रकाशित हैं। श्रतः इनके विषय में विशेष नहीं कहा जासकता।

#### साहित्य तथा विज्ञान

काव्य तथा साहित्य के विषय में भी अनेक अन्य लिखे गये थे।

- (१) गङ्गादेवी—हरिहर के भाई कम्पण की विद्युपी पत्नी थी। स्वय रानी थीं तथापि काव्यकला में वड़ी निष्णात थीं। इन्होंने अपने पति के विजय की कहानी काव्य रूप में लिखी है। नाम है—कम्पराजविजन। यह मन्य ऐतिहासिक हथ्टि से भी बड़े महत्त्व को है। गंगादेवी की कविता सच-मुच गंगा के समान निर्मेल तथा रुरत है।
- (२) नरहरि—ये विद्यारस्य के शिष्य थे। नैपधकाव्य पर 'दीपिका' नामक टीका लिखी है। श्रपना परिचय देते हुए इन्होंने लिखा है:—

यं प्राद्भत त्रिलिङ्ग चितिपति सतताराधिताहिङ्गः स्वय पातिव्रत्यैकसीमा सुङ्गति नरहरिं नीलिमा यं प्रद्भता । यं विद्यारण्ययोगी कलयति कृपया तत्कृतौ दीपिकायां स्वैर नीगाजितोऽभृदतिलालितपदो दिङ्गितः सर्ग एवः ॥

(३) विद्यामाघव---कुमारसम्भव तथा किरातार्जुनीय पर इन्होंने टीका लिखी है। प्रन्थकी पुष्पिका में इनका कुछ वर्जुन मिलता है---

> वेद व्याकरणास्यदं कविमहाराजः सतक्रैस्मृतिः छुन्दोलच्य-काव्यनाटक-कलाविज्ञान संपन्निधः। ज्योतिः शास्त्र-विदिग्धमाभिजनिता दुर्गवैसर्वं कथः विद्यामाधवपरिङ्तो विजयते विद्वद्विभूषामणिः॥

ये ज्योतिःशास्त्र के भी परिडत प्रतीत होते हैं। सम्भवतः सुहूर्तदर्शन या विद्यामाधवीय इन्हीं की रचना है।

(४) विष्णु सूरि---विद्यामाधव (नं० ३) के पुत्र । ये बुक्क के पुत्र

माल्लप्प के समकालीन थे। श्रपने पिता के अन्य मुहूर्तदर्शन की इन्होंने 'मुहूर्त दीपिका' नामक टीका लिखी है।

(५) विद्यामाधव—(नं० ३) में भिन्न व्यक्ति। 'पार्वती-रुक्मणीय' के

(६) लक्ष्मण परिडत—बुक्क द्वितीय की संरच्चकता में इन्होंने 'वैद्यराज बस्लम' नामक वैद्यक प्रन्य की रचना की ।

#### जैन धर्म

जैनधर्म के भी अनुवादियों ने अनेक प्रन्य लिखे। इनमें प्रधान थे परिष्ठतराय श्रुतसुनि सिंहनन्दी, पुण्येन तथा मधनन्दी। इन्हीं के शिष्य थे इकाप्प दर्यवनाथ जो शरिहर द्वितीय से लेकर विशाय दितीय के समय तक दर्यवनायक थे। इनके प्रम्य का नाम 'नानाध रक्षमाला' है जो कोशविषयक प्रन्य है। इस प्रन्य की पुण्यिकाम अपना विशेषहच दिया है।

# द्वितोय खण्ड-श्राचार्य सायण

## पञ्चम परिच्छेद

ञाचार्य सायग का वृत्त

यह कम परिताप का विषय नहीं है कि जिन कलाकुशल कोविदों ने श्रपनी कमनीय कृतियों से संस्कृतसाहित्य के भारडागार की पूर्ति की. जिनके कारण यह साहित्यसंसार के श्लाघनीय साहित्यों में अपना महत्वपूर्ण स्थान श्राज भी बनाये हुए है, जिनकी रमणीय सायगा-माधव का कौदम्बिक वृत्त रचनाएँ संसार के मनीपीजनो के ब्राइर तथा सम्मान की बहुमूल्य बस्तुएँ हैं, उन्हीं के सामान्य परिचय से भी हम सदा के लिए बिब्रत हैं। कुछ तो महान् राष्ट्रों के विशाल गौरव को भी श्रतीत की सामग्री बनानेवाले कुटिल काल की लीला का विलास है और कल इस चणभङगुर संसार की परिवर्तनशीलता तथा अस्थिरता का अनभव करनेवाले, श्रपने जीवन को विश्वसमुद्र के उपर एक ग्रातीव सामान्य बटबट ंसमभ्रतेवाले इन भारतीय भव्य श्रात्मात्रों की जीवनदृष्टि का परिशास है। इन कारणों के स्वरूप की विना छानवीन किये ही हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो कुछ भी कारण हो, लेकिन आज कविताकामिनी के कमनीय श्चलङ्कारमृत महाकवि-मूर्धन्य स्वयं कालिदास का समय शताब्दियों का थपेड़ा खाता हुन्ना इधर से उधर श्रमिश्चय के श्रान्दोलन का श्रमुभव कर रहा है। संस्कृत के अन्य कवियों तथा परिड़तां के विषय में भी हमारा ज्ञान अधिक निश्चय को प्राप्त किये हुए नहीं है । ऐसी दशा में यह कम हर्षका विषय नहीं है कि सायणाचार्य के कौटुम्बिक वृत्त के विषय में हमारे ज्ञान के अनेक साधन रे उपस्थित हैं, जिनकी समुचित सहायता से इनके कुटुम्ब का पर्याप्त परिचय हम प्राप्त करते हैं।

<sup>ै</sup> देखिये--'प्पिप्राफिका इंडिका' तीसरी जिल्द, 'प्पिप्राफिका कर्नाटिका' के सब भारा तथा 'मैसूर श्रार्कियोजाजिकल रिपोर्ट' के भिन्न भिन्न वर्षों की जिल्हें।

सायणाचार्य के प्रत्यों से इनके इतिहास तथा व्यक्तिगत जीवनचरित की अनेक घटनाओं का इस पश्चिय पाते हैं। सायण ने छापने प्रत्येक प्रत्य के छारम्भ तथा अन्त से बहुत सी शातव्य शाती का

क श्रारम्भ तथा श्रन्तः म बहुत ता राजव वाता का सामग्राचार्यं का निर्देश किया है, जो इनके जीवनचरित हिराने में इस होद्धिस्मक कुत्तः समझ्यूच्य प्रतीत हो रही हैं। इनके विज्ञ भागाओं से रचनाओं से भी इन वातों की स्टब्स्त को परिपृष्टि प्रयोग

मात्रा में होती है। इनके अतिरिक्त विजयनगर के आदिम शान्कों के अनेक शिलालेग्यों में इनका तथा इनके कुटुम्बियों का विशेष उन्लेग्य पाया जाता है। परवर्ती लेखकों के अन्यों में भी इनके निर्देश तक नहीं है। प्रसिद्ध शाङ्करपीठ अध्यक्षेत्र रीमठ के आचायां से स्थ्यन्य रस्तेवाली पुष्ववंश महाकाव्य' तथा अन्य अन्य प्रत्यों में सायण तथा उनके ज्येष्ठ आता माध्यायार्थ का विपुल इन उपलब्ध होता है। शिलालेखी तथा शास्त्रपक्षों में तो इनके उन्लेख इतनी अधिकता से मिलते हैं जितने अन्य किसी अध्यक्षता से सियलते हैं जितने अन्य किसी अध्यक्षता के विपय में शायद ही मिलते हों। इन्हीं समग्र सामग्रियों का उपयोग कर इधर-उधर हिश्व-मिन्न अंशों को पूर्ण कर सायण के जीवनइत्त तथा कुटुस्य का यथासम्भव वर्षान किया जाता है।

सायणाचार्य के विशेष कीदुम्बिक इत्त देने से पहले यह निन्तात ग्रावश्यक है कि हम इसका निर्णय कर ले कि ये किस देश के ब्राह्मण् थे। सायण तथा इनके भ्राताओं का कर्मचेत्र विजयनगर तथा

साथण का कुल तत्मच्य प्रदेश ही में था | विजयनगर तुङ्गभद्रा नदी के टाहिने किनारे पर स्थित हैं | यह नगर ऐसे स्थान में था

जहाँ कर्णाटक देश ने आन्ध्रप्रान्त मिलता है । यह न शुद्ध कर्नाटक देश ही में है और न विशुद्ध आन्ध्रप्रदेश में, प्रत्युत यह दोनों के लीमाप्रान्त में स्थित है। इस स्थान पर दोनों देशों के आह्मणों ना निवास प्राचीन काल में या तथा आधुनिक काल में भी वतलाया जाता है। ऐसी परिस्थित में यह जान लेना आदन्त आवश्यक है कि तायपाचार्य कर्णाटक थे अथवा आज्ञा ! शायण का नाम तो कर्णाटक थे अथवा आज्ञा ! शायण का नाम तो कर्णाटक थे अथवा आज्ञा ! शायण का नाम तो कर्णाटक थे अथवा आज्ञा ! शायण का नाम तो कर्णाटक थे स्वर्ण मुत्ति होता है। इनकामूल

<sup>ै</sup> यह ऐतिहासिक प्रन्य श्रीरक्षम् के श्रीवाणीविज्ञास प्रेस से प्रकाशित हुष्या है। श्रमी प्रन्य का श्राधा भाग ही छुपा है। रोप छंश श्रमी छुपने वाजा है।

कर्णांटक नाम 'सावरणा' मालूप पड़ता है। इस प्रकार के नाम क्यांज भी कर्णांटक देश में सब न उपलब्ध होते हैं। कर्णांटकदेशीयों के तामरणा, सामरणा तथा रामरणा श्रादि नाम बहुलता से पाये जाते है। सावरण के पिता का 'सावरण नाम भी 'सावरणा' का विशुद्ध रूप जान पड़ता है। इनके कान्य कुडिन्यों के श्रामेषान भी इसी कर्णांटकशैली के अनुसरण पर रसे गये प्रतीत होते हैं। अतः वदि इस नामकरण-शैली को महस्व दिया जाय, तो कहना पड़ेगा कि सावर्ण कर्णांटक थे, परन्तु इसके बाधक अनेक प्रमाणों की उपस्थिति में यह अनुसरण विशेष स्वल नहीं जान पड़ता। सावर्ण ने स्वयं ही 'अस्माकमान्त्राण्याम्' लिलकर अपना उल्लेख किया है। सावर्ण के मागिनेय अहीनल पिड़ता संस्कृत में तेलगू (आप्र) भाषा का एक प्रमाणीक व्यावरूण लिला है। जब भागिनेय तेलगू भापा-मागी है अर्थात् आप्र है तब मानुल का भी तहेशीय होना अनुमान से सिद्ध है। अतः सावर्ण का आन्अदेशीय होना अधिक कुक्तिकुक्त जान पड़ता है। सावर्ण का आन्अदेशीय होना अधिक कुक्तिकुक्त जान पड़ता है। सावर्ण का आन्अदेशीय होना अधिक कुक्तिकुक्त जान पड़ता है।

साययाचार्य के पूज्य पिता का नाम 'मायया' था। इनका हमें नाममात्र ही परिचय है। इनके विषय में नाम के ब्रतिरिक्त हमें ब्रन्य विवरय कुछ भी नहीं मिलता । सायय की माता का नाम सर्वत्र 'श्रीमती' मिलता कुछ भी नहीं मिलता । सायय की माता का नाम सर्वत्र 'श्रीमती' मिलता है, केवल काखी के ब्रन्यला-पेरमाल मन्दिर के अध्यूरे शिलालेखों 'श्रीमायी' मिलता है। दोनो नाम एक समान ही है, परन्तु ब्रन्तमान होता है कि 'श्रीमायी' नाम ही उनकी माता का था, इसी का संस्कृत में डाला गया रूप 'श्रीमती' है। सायया इन्हीं मात्रया तथा श्रीमती के पुत्र थे। सायया तीन माई थे। लेठे भाई का नाम माध्याचार्य था, जो ब्रप्पेत समें के प्रकृत विशिष्ट विद्यान तथा प्रभावशाली राजनीतियद मन्त्री थे। छोटे माई का नाम 'भोग नाय' था, थे एक वड्डे भारी कि थे। हात्रया का गोत्र भारदाज था। थे कुष्ययजुर्वेदसम्बन्धी तैत्तिरीयशाखा के ब्राह्मण थे। इनका सत्र बौधायन था। इनके कुटुम्य का इतना सामान्य वर्षा इनके क्रन्यो में सर्वत्र पाया जाता है। सायपात्मार्थ के जेठे भाई माधवावार्य अपने समय के एक जाज्यस्यमान विभृति थे। इनका पर भारत के राजनीतिक तथा धार्मिक इतिहास में ब्रत्यन्त माननीय था। थे सायया की उन्नति के सर्वया कारण थे।

भोगानाथ सायण के छोटे भाई थे। ये अपने ज्येष्ट आताओं के समान ही प्रसिद्ध पुरुष थे। ये बुक्कराय के भतीजेतथा कम्पराय के पुत्र सङ्गम भूपाल (दितीय) के नर्मसिनव थे। इसका पता हमें इन्हीं की लिखी 'विद्रगुग्ट-प्रशस्ति' के निम्नलिखित श्लोक से चलता है जो उक भोगनाथ प्रशस्ति के प्राय: खन्त में मिलता है: --

भोगनाथ प्रशस्ति के प्रायः ऋन्त में मिलता है: -''इति भोगनाथमुधिया एड्समभुपालनर्मराचिवेन

श्रीकराटपुरसमृद्ध् यै शासनपत्रेषु विज्ञिन्ताः श्लोकाः

भोगनाय के सङ्गमभूपाल के साथ अस्त्रन विनिध्न परिचय की सूचना हमें इनके ज्येष्ठ आता नायगा के ''खलक्कारसुवानिथि'' में मिलती है। वे कवि थे। जहाँ कहीं इनका निर्देश मिलना है वहीं वे किये ही कहे गये हैं। 'अलक्कारसुवानिथि' के द्वितीय प्या के 'भोगनायस्य वा कवेः' अंशा में भोगनाय का कवि के रूप में उल्लेख मिलना है। काक्षी के शिलालेख में भी भोगनाय कवि कहे गये हैं—

''मृष्णुरनुजः श्रीभोगनाथ कविः।"

इन उल्लेखों तथा राजदरवार में इन्हें उपलब्ध सम्माननीय पद से भी यही प्रतीत होता है कि भोगनाथ अपने समय के एक कमनीय काव्यकला-कुशल कि ये | इनकी उपलब्ध रचनार्य इनकी अलांकिक काव्यप्रतिमा के जाव्यस्मान उदाहरण हैं। मंगनाथ की समज्ञर में प्राप्त रचना विद्वयुष्ट के शिलालेख की प्रशस्ति हैं। जिसमें इन्होंने अपने आअयदाना तथा अन्तर्य में भी सक्ष्रमभूपाल की कीर्ति तथा वदान्यना का बहुत ही रीचक, लिलत तथा विशयद वर्णन किया है। इसका ऐतिहासिक महस्त्र तो है ही, परन्तु काव्यहिं से भी यह प्रशस्ति अनेक अंश में—शैली की परीजा में तथा ग्रुगों की सम्प्रता में—विशेष गौरवशालिनो है। इस प्रशस्ति के अतिरिक्त इनके कम संक्रम अलङ्कारप्रतिपादक प्रत्य 'अलङ्कारप्रधानिध' में किया है। ये अन्य हैं—रानेल्लास, र—विशुपिवजय, र—शृङ्कारमुआनिध' में किया है। ये अन्य हैं—

यदि ये प्रन्य समग्र श्रंश में मिलते तो हम भोगनाय की ऋलौिकक काव्यप्रतिभा की प्रचुर परीचा कर पाते, परन्तु इनके जितने ही श्रंश उपलब्ध

<sup>े</sup> यह शिलालेख 'एपिप्राफिका इचिडका' के २ री जिल्ल में श्रनुवाद के साथ प्रकाशित किया राया है।

हैं उतने ने ही हम इनकी स्काचनीय योग्यता, काव्यकुशलता तथा शास्त्र-प्रवीगता का सामान्य परिचय प्राप्त करने में सर्वथा समर्थ हैं। सायणाचार्य के हुरय में भोगनाथ की कविता के विषय में कितने ऊँचे विचार थे तथा वह उसे किस हिट से खेलते थे, इसका पता इस बात से चलता है कि ऋलक्कारों के उदाहर्यों को स्वर्ग ने देकर सायण ने जिलासु पाठको को भोगनाथ के काव्यां के निरीज्य करने के लिए कहा है—

"तेपामुदाहरणानि भोगनाथ-काव्येषु द्रष्टव्यानि।"

यास्तव में भंगानाथ की किवता भी अलङ्कारों से परिपूर्ण है, प्रशादगुण में आंतभात है, काव्यकण्यना की ऊँची उन्नन है। नमून के तौर पर उनके कितपर पय यहाँ उद्भूत किये जाते हैं। अपने आअयदाता राजा सङ्गम की कीर्तिकौमुदी का वर्णन किव ने कितनी मुन्दर भाषा में किया है—

"थद्यशः प्रसरगोन भृयसा हादमेयुषि परं जगत्त्रये । अञ्चतुते विफलतां न चन्द्रमाः वेवलं कुमुदिनीविकाशनात् ॥"

अर्थात् राजा का यश चारों ओर फैल रहा है। इसी कारण से तीनों लोक परम ज्ञानन्द को प्राप्त कर रहा है, फिर वेचार चन्द्रमा की क्या ग्राय-श्यकता है ? क्या वह विक्कुल ब्यर्थ है ? नहीं नहीं, वह तो केवल कुमुदिनी को खिला कर ग्रापनी सफलता बनाये हुए हैं। आशाय यह है कि जिम सुधांशु का काम क्षमस्त संता कर रूजन करना या, वह तो भूपाल की कीर्ति के सामने केवल कुमुदिनी को खिला कर चरितार्थ हो रहा है। उसका काम केवल कुमुदिनी का खिलाना ही रह गया है, अन्यया वह विक्कुल व्यर्थ है। 'त्रिपुर-विजय' में कितना सन्दर वर्षान है—

> "उपर्वधो रचितमयश्च राजतं तयोर्द्वयोः कनकमयं च मध्यतः । परत्रयं दहनविधेः पुरोऽप्यगात् सधूमतां सदहनतां समस्मताम् ॥"

अर्थात् त्रिपुर का जपरी भाग लोहे का बना हुआ है। विचला भाग चमकत साने का तथा गाँचे का हिल्मा चाँदी का है। अतः जब इन तीनों भागों से प्रमा विलय रही है तो जान पड़ता है कि आग लगने के पहले ही उससे भून-समूह निकल रहा है, कहीं पर आग लगी हुई है तथा कहीं पर देर का देर भस्म पड़ा हुआ है। पीरीनाथ से आकांचा की आग से जलने-वाले, बढ़नेवाले मस्सर गुण से आकम्मण किये गये, पापाचरण में निस्त अपने लिए कवि ने जिन शब्दों में दया की सिक्ता माँगी है वे मकों के पढ़ने ही लायक हैं—

> <sup>4</sup>कष्टाय प्रमवाय शान्त्रपदवीशिष्टाय का नानल-प्लुष्टाय, प्रथमानमत्त्ररगुणानिष्टाय दुष्टात्मने । न्ष्टाय प्रतिपिद्धकार्यघटनादुष्टाय सुष्टागरे

गैरीनाय ! गुणाधिनाय ! जनक ! प्रीगानु मझ भवान् ॥"
सायणार्वार्य की एक भगिनी भी थी ! इसका पता हमे शिलालेखों से
जलता हैं । इनका नाम 'सिङले' था । इनका विवाह रामस्य नामक व्यक्ति

से हुआ या। इनके पुत्र का नाम 'लक्ष्मीधर देव' मिलता सायग्र के हैं। उनके गायाप्त होने का इस अपुमान तहज में कर भागिनेय सकते हैं, क्योंकि इन्रोने राजा देवराय के समय में १८१० हैं० के २० फरवरों को एक मन्दिर में गणपति की प्रतिमा

स्थापित की थी। इन लक्ष्मीघर देव के अतिरिक्त सावणाचार्य के एक दूसरे भागिनेय का भी पता हमें परम्परातया मिन्दि से चलना है। इस दूसरे भागिनेय का नाम अहरियल पिरडत है वे अपने नमय के संस्कृत तथा तेलगु भापा के प्रतिद्ध विद्वान् समसे काते थे। इन्हों संस्कृत में तेलगु भाषा का प्रकृत तथा तेलगु भाषा का एक विस्तृत तथा प्रमाणिक व्याकरण बनाया है, जिसमें इन्होंने अपने मातृल को 'धातृह्विच' का सादर उस्लेख किया है। यह समुख्लेख ऐतिहासिक हिष्ट से कितने महस्य का है, इसका वर्णन माश्वाचार्य तथा विद्यारय्य की एकता निद्ध करने के समय हम आगे करेंगे। पदा नहीं कि यह आहोबल परिहत इसी भगिनी के पुत्रस्त थे या किदी अन्य भगिनी के। जब तक हस्का पता नहीं चलता, तब तक हस्का पता नहीं चलता, तब तक हमें इन भगिनेयों के नाम तथा काम के वर्णन पर ही सत्तीय करना चातिए।

सायण के पुत्रों के विषय में सौभाग्यवश हमारी जानकारी कई श्रंशों में अधिक है। जिस प्रकार सायण आताओं के विषय में सौभाग्यशाली थे,

उसी प्रकार पुत्र के विषय में भी थे। 'श्रलक्कारस्रधानिधि' सायवा के पुत्र में उद्धृत निक्षलिखित पद्य से इस साथवा के पुत्रों के विषय में बहुत कुछ जान सकते हैं—

"तत् संव्यञ्जय कम्पण् ! व्यसनिनः सङ्गीतशास्त्रे तव प्रौढिं मायण् ! गद्यपद्यस्चनापारिडत्यमुन्मुद्रय । शिक्षा दर्शय शिङ्कण ! क्रमजटाचर्चासु वेदेष्टिति, स्वान् पुत्रानुपलालयन् गृहगतः सम्मोदते सायणः ॥"

यह पद्य सावण के बुलसद गाहरूच्यजीवन के एक मनोरम इर्य का सुन्दर चित्र हमारे सामने उपस्थित करता है। राजकाल से अवकाश पाकर जब कभी सावण अपने पर पर आते ये तब अपने पुत्रों से मेम प्रदर्शित कर वह सुन्दर चित्र हमारे सावण अपने पर पर आते ये तब अपने पुत्रों से मेम प्रदर्शित कर बहु सुन्द का अनुमद करते थे। बहु कह रहे हैं कि ए कम्पण ! सद्वीतशास अपनी प्रविचाता प्रदर्शित करों। मायण ! दुम गायण्य की रचना में अपनी प्रविचातों। शिक्षण ! दुम बेदों के कम, जटा तथा विभिन्न पाटों में अपनी शिक्षा को प्रकट करों। इस प्रकार अपनी पुत्रों का लालन करते हुए भाग्यशाली कायण पर पर आकर आतन्द मनाते हैं। यह जीवन भी कितना आनन्दमव हैं। बाहर मन्त्री के महत्त्वशाली तथा दायिवरपूर्ण काम में वे व्यस्त हैं और भीतर आते ही पुत्रों के प्रेममय पटन-पाटन को सुनक्ष ज्ञान की मिटाते हैं तथा उस अपूर्व आनन्द का अनुभव करते हैं जिसे लक्ष्मी तथा सरस्तरों के कुछ ही कुमापात्र जानते हैं।

इस पय का परीवा से हम सायण के तीन पुत्रो का परिचय पाते हैं। श्रें कं में दिये गंगे क्रम को माने तो कम्पण सायण के खेठे लड़के टहरते हैं। ये सहातशाख के विशेष पिखत थें। दूरते पुत्र मायण किये थे यथ-पय की प्रचान करने में विशेष प्रवीण थे। विदे 'सर्वदर्शनसंग्रद' के रचिता सायण के पुत्र माध्य के साय इनकी एकता मानी जाय—श्रीर इस एकता के मानने के लिए अनेक प्रवत प्रमाण हैं—तो यह मायण दर्शनशाख के भी परिनिध्दत ज्ञाता प्रतीत होते हैं। इनके पुत्र 'पंतर्व विष्णु' थे, विनकी इन्हों ने 'सर्व-दर्शनसंग्रद' के आरम्भ में प्रणाम किया है। तृतीय पुत्र शिक्षण वैदिक थे। वेद के अटापाठ कैसे किटन पाठ का भी इन्होंने अम्मास किया था। थे वड़े धनवान् श्रीर साथ ही साथ बड़े भारी दानी भी थे। शिक्षण ने अनेक ब्राह्मण की पाय ही साथ विश्व थे प्रविक्त पाठ का भी इन्होंने अम्मास किया था। थे वड़े धनवान् श्रीर साथ ही साथ वा 'श्राह्मण को भी थे। शिक्षण ने अनेक ब्राह्मणों को भूमिदान दिया था। 'श्राह्मण व्याव्या के भूमिदान दिया था। 'श्राह्मण व्याव्या की प्राप्त करने में निम्निलिखत दो पथ उद्धत मिलते हैं जिनसे सिक्षण की विश्रल उदारता तथा बदान्यता की पुष्टि होती है। श्रीदार्य-स्वक पर्य थे हैं—

''ब्रह्मारडं गोसहस्रं कनकहयतुलापूरुषौ स्वर्णवर्णे, सताब्धीन् पञ्च सीरीस्त्रिदशतरुलताधेनुसौवर्णभूमीः । रकोक्षा वक्सवाजिद्वियमहितरथी साविणः सिक्करार्वः, व्यक्षाणीत् विश्वचक्रं प्रथितविधिसहासूतयुक्तः घट च ॥ धाननाद्वि धन्यजनमा ल्लिसवसतुक्तः स्वयाजं वर्णसुक्दः, कार्यासीयं कृपावान् गुञ्कृतसज्ञडो राजतं राज्युव्यः। खाज्योत्यं प्राज्यक्रमा लव्यज्ञसन्त्रनः सार्गरं चार्वतेजाः। रक्षाक्यां स्वरूप गिरिसकृत सुदा पाक्सान् सिद्यपार्यः॥॥

इन कोको वा भावार्थ वहाँ है कि शिक्षण ने अध्यानम्पणि का दान दिया था। दानवस्तुओं में भान्यराशि, गुड़, कपान, भून तथा लवण जैनी नामान्य बस्तुएँ थी। साथ ही साथ चाँदी, सोना तथा रही का भी इनमें समावेश था। इस कथन में अस्तुष्ठि की मात्रा की छोड़ देन पर भी यह निश्चित है कि सायण के ये नृतीय पुत्र भन भान्य में कित प्रकार सम्पन्न थे, उसी प्रकार उदारता के भाव में मेरिन होकर संख्यातीन दान देने का भी उनका स्वभाव था। मंद्ये में सावणाचार्य के कुदुम्य का यह सामान्य वर्णन है।

# सायण-माधव के गुरु

किसी महान् व्यक्ति के व्यक्तित्व को सच्चे रूप में परखने के लिए उसके चरित्र को उस विशिष्ट वक्त में टाननेवाले—चरित्र के निर्माता—कारणों का पर्यात अप्रचयन आवस्यक है। किसी हक की वर्तमान स्थिति तथा प्रहृद्धि को यदि हम सचसुच सममता चाहते हैं तो उसे इस रूप में परिश्चत करनेवाले कारणकलाणे की छान-धीन करनी परेगी। किनी व्यक्तिविशेष के उदाच चरित्र, अनुकरखीय आदर्श तथा रुलाधनीय शीलसी-दर्य की विशेषता तथा अनुप्रवता को यदि हम सच्चे रूप से परीता करना चाहे तो यह हमारे लिए नितान्त आवस्यक है कि उन नाधनों का परिश्चीत किया है। विशेषता तथा अनुप्रवता को उस दिशा में मवर्तित तथा परिवर्तित किया है। इन नियामक कारणों का उद्युचित प्रकार से अध्ययन किये विना हम किसी महान् व्यक्ति के छिपे हुए जोहर को मली मौनि नहीं समम्भ सकते। सायगाचार्य एक महान् व्यक्तित्वम्म पुरुष थे। उनका जीवनचरित की वाद्या सामान्ति की समस्ति कारणों का स्वर्थन की सची की वाद्या सामान्ति की समस्ति कारणों का स्वर्थन की सची की वाद्या सामान्ति की समस्ति समस्ति की समस्ति की

ये अपने जीवन के सन्धाराल में भी उसी उत्साह, उसी श्रासक्ति तथा उसी प्रेम के साथ गररण उद्देशों जिस प्रकार अपने यीवनकाल सें। इन्होंने संस्कृत-साहित्य को एक गौरवसर्था विभिन्त प्रवान की तथा भारतीय इतिहास में एक महान ब्राइर्शको लाकर उपस्थित किया। ऐसे महान प्रका के चरित्र की को जी खोजने के लिए इस उनकी शिला-दीना, महान ह्यात्माओं के व्यापक प्रभाग तथा खरूप एताहरा कारणों का ख्रध्ययन करना चाहिए। सायगाचार्य का शिक्तमा किस प्रकार हुआ ? किन शास्त्रों की शिक्ता इन्हें दी गयी ? इनका बाल्यकाल किस प्रकार बीता ? इनके बाल्यकाल में भविष्य श्रोजस्विता तथा विदना की सत्ता का श्राभास किस प्रकार लोगों को ग्रिला करता था १ इन प्रश्नों के समचित उत्तर देने के साधन आज पाँच सौ वर्षों के अनन्तर न तो हमारे पास वर्तमान ही है और न खोज करने पर भी उनके भविष्य में प्राप्त होने की ब्याशा ही है। इनके तथा इनके भाताब्यों के ग्रन्थों के अनुशीलन करने में हम देवल कतिपय विद्वानों का परिचय प्राप्त करते हैं जिन्हें ये ग्रपना गुरु मानते ये तथा जिनके चरित्र तथा शिक्षण का प्रभाव सायरा के जीवनचरित पर श्रवश्यमेव पडा होगा। परना इन गुरुश्रों में से किसमें इन्होंने कितना जान सम्पादन किया, किससे इन्होंने ग्रपने लिए कितनी व्यवहार कशलना मीली, इनका ठीक ठीक उत्तर उपयक्त साधनों के ग्राभाव से हम त्रान नहीं दे सकते। इनके गुरुत्रों के विषय में जितना भी विवरण हम प्रस्तत कर पाये हैं, उसी को हम बहुत समस्तते हैं तथा आशा करते हैं कि प्राचीन चरित लिखने की कठिनाइयों को ग्रनुभव करनेवाले सहृदय पाटक इस विवरण पर ही सन्तोप करेंगे।

### विद्यातीर्थ

सायणाचार्य के अन्यों में इनके तीन गुरुओं के होने का पता चलता है, परन्तु सब से अधिक आदर इन्होंने विचातीर्य के प्रति दिखलाया है। सच तो यह है कि विचातीर्य, भारतीतीर्थ तथा श्रीक्यटाचार्य उस समय के अप्रयन्त प्रख्यात तथा आस्थातिक ज्ञान-सम्बन्ध यति थे। ये सायण तथा उनके दोनों भाइयों के ही गुरु नहीं थे, प्रस्तुत तत्कालीन विचयनगर के नरेशों के भी थे अध्यातमार्ग की शिद्या देनेवाले गुरु थे। उस समय के अन्यों में इनका त्रिशेष वप मे उन्तेख मिनता है। इन तीनों गुरुश्रों का साइर नामोन्तेख साधवाचार्य ने ऋपने 'कालनिर्णय' में इन प्रकार किया है—

''में दहं प्राप्य विवेकरीर्थं परवीमान्तावरीर्थे परं, मजनन् नवजनन हतीर्थं निषुण्: सद्दुन्तीर्थे अथन्। लब्धामाकलयन् प्रमावनहरीं श्रीभारतीरीर्थंनो, विद्यातीर्थं प्राप्तम्बन्दा श्रीभारतीरीर्थंनो,

"यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽस्विलं जगत्। निर्माने तमहं नन्दे विद्यार्तार्थमहेश्वरम् ॥"

इसी प्रकार 'न्यायमालाविस्तर' में माध्य ने विद्यातीर्थ को एकधार परमात्मा कहकर निर्दिध्द किया है<sup>3</sup> तथा दूसरी बार भगवान् शिव की श्रानुप्रद्मृति मान कर वर्णन किया है<sup>3</sup>। 'ऋनुभृतिप्रकाश' में माध्य ने श्रानुप्रद्मृति के द्वारा कथित, श्रान्तःस्थल में प्रवेश कर शासन करनेवाले

े यह पुप्तित्व रखोक जिन अन्धों के संगत्नाचरण रूप में पाया जाता है वे साधव या सायण की तिःसन्तित्व रचना सानी जा सकती हैं। इस रजोक की टीका अन्धुतरास सोडक कृत 'जीवन्सुन्तिविवेक' की व्याख्या में ध्ययन्त विद्वत्ता के साथ की गयी है। जिज्ञासु पाठक इसे अवस्य पहें।

र प्रसम्य परमात्मानं श्री विद्यातीर्थरुपिसम् ।

जैमिनीयन्यायमाला रलोकेः संगृहते स्फुटम् ॥ (जै॰ न्या॰ वि॰)
<sup>3</sup> विद्यातीर्थम्मिनस्तदात्मनि लसनुमृतिस्वनुमाहिका । (जै॰न्या॰वि॰)

विद्यातीर्यं स्वामी को श्रपना मुख्य गुरु माना है । 'जीवन्युक्तिविवेक' के ग्रन्त में माधवाचार्य की यह उक्ति, कि इस जीवन्युक्ति के विवेक से महेश्वर-रूपी विद्यानीय स्वामी मेर हृदय के अन्धकार को दूर करके मुक्ते सम्पर्ण पुरुपाथों को प्रदान करे, गुरु के प्रति शिष्य के मनोगत भावों को स्पष्ट शब्दों में ग्राभिज्यक कर रही है । सायणाचार्य ने भी इन्हीं शब्दों में गुरुवर्य विद्यातीर्थं से 'शतपथ ब्राह्मग्रु' के भाष्य के ऋन्त में प्रार्थना की है कि यह 'वेदार्थप्रकाश' गुकी कृपा ने उनके हृदय के अन्धकार को दूर करे तथा धर्म, अर्थ काम और मोच इन चारी पुरुपार्थी की देकर उन्हें इस भूतल पर परम सौभाग्यराजी उनाये। पूर्वीक उल्लेखा में पता चलता है कि माधव तथा सायण विद्यातीर्थं के विशेष ऋणीं ये तथा बहुत सम्भव है कि हिन्दुधर्म तथा संस्कृति के पुनवदर्जीवन के प्रति इन भातृद्वयी के उत्साह के सुख्य कारण किसी न किसी रूप में ये ही विद्यातीर्थ स्वामी हों। माधवाचार्य अपने गुरु के प्रति केवल शाब्दिक धन्यवाद प्रदर्शित करके ही सर्वथा सन्तुष्ट न हुए स्त्रीर न इतने से उन्होंने श्रपनी गुरुभक्ति को चरितार्थ समभा, प्रत्युत विजयनगर . के ग्राधीश बुकराय की ग्रार्थिक सहायना से इन्होंने शृङ्गेरी में एक सन्दर मन्दिर बनवाया जिसमे विद्यातीर्थ की 'विद्याशङ्कर' के नाम से मृतिं स्थापित करवायी। यह मूर्ति त्राज भी माधवाचार्य की गांद गुरुभक्ति को उदघोषित करती हुई अपने स्थान पर विराजमान है।

### भारतीतीर्थ

भारतीतीर्थ की भी कृपा इन तीनो भाइयों पर कम न थी। ये स्वामी ही विद्यातीर्थ के स्नतन्तर श्रद्धे रीपीठ पर १२५५ शक में शक्कराचार्थ बनकर प्रतिष्ठित हुए <sup>3</sup>। १२४६ ई० में जब हरिंडर ने स्त्रपने पाँचों भाइयों के साथ विजय के उपलक्ष्य में श्रद्धे री की यात्रा की तथा वहाँ के विद्वान् ब्राह्मणों को

<sup>े</sup> ग्रन्तः प्रविष्टः शास्त्रेति श्रन्तर्गमिश्रुतीरितः । सोऽस्मान् सुख्यगुरुः पातु विद्यातीर्थमहेरवरः ॥ (श्रनुभूतिप्रकाश ) व जीवन्सुक्तिविवेकेन तमो हार्वुं निचारयन् ।

पुप्तर्थमखिलं देवात् विद्यातीर्थमहेरवरः ॥ ( जीवन्युक्तिविवेक )।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> श्रङ्गेरी का सटाम्नाय

श्रमहार दान दिया. तब भारतीतीर्थ श्रीपाद ही शृङ्कोरी के मठाधीश थे। सारण के प्रन्थों में भारतीतीर्थ का उल्लेख इम ग्रवतक नहीं मिला है. परन्त मा बवाचार्य के प्रत्यों में जापका अपनेक दार निर्देश मिलता है। अपनः तीनो भाडयों में माधव का आप के प्रति दिशेष अनुराज तथा प्रेम दाख पहता है। 'कालनिर्णय' के उपोदवात में माधव ने खन्धामा रूलयन प्रभावलहरी श्रीभार-र्तानीर्थतीं विवकर भारतीतीर्थ के उपदेशी का प्रभाव अपने अपर व्यक्त शान्दों में स्वीकत किया है। इतने में ही इनको मक्ति की इतिश्री नहीं होती. बहिक भारतीतीय के ऋगा की माधव ने अन्य प्रकार से भी माना है। माधवाचार्य ने संन्यास-ग्रहण कर विद्यारच्य मनि के नाम से प्रसिष्ठि प्राप्त की। इस ग्रावस्था में माधव ने जिन ग्रन्थों की रचना की, उन सब में इन्होंने श्चाने राह भारतीतीर्थ का भी लेखक के नाम से उल्लिखित किया है। जान पता है कि साधवाचार्य ने भारतीतीर्थ से संन्यास ब्रह्ण किया था तथा उनके अनन्तर शृह्वोरी मठ के अध्यक्तपद पर सुशोभित हुए । अतः संन्यासा-श्रम ब्रहण करने के श्रनन्तर विरचित ब्रन्थों में भारतीतीर्थ का लोखक के रूप में निर्देश मिलना स्वाभाविक ही नहीं, वर्षिक विकिथक भी है। प्रसिद्ध 'प्रबद्धशां' भारतीतीथे तथा विद्यारस्य स्वामां की सन्मिलित रचना मानी जाती है। रामकष्ण भद्र ने पद्धदशी की टीका में 'पद्धदशी' को इन दोनों महात्माओं की रचना मानी है इसी प्रकार कुछ लोगो की सम्मति से वेदान्त नुत्रों पर लिखी गई 'वैयासिकन्यायमाला' भी इन दोनो की सम्मिलित रचना है, परन्त इतके लिए पर्यात प्रमाण नहीं है। ऋत व माधव का भारतीतीर्थ मनि के प्रांत श्रद्धा प्रदर्शन नितान्त उचित है। श्रीभारतीतीर्थ की निम्नलिखित स्वतन्त्र रचनाएं मानी जाती है-(१) 'हगहश्यविवेक'-इसका दूसरा नाम 'वाक्यस्था' ही विशेष प्रसिद्ध है। इसकी दो टीकाएं उपलब्ध है-प्रन्थकार के शिष्य श्रीमद् ब्रह्मानन्द भारती रचित और श्रानन्दशान या श्रानन्दिगिरि रचित । दोनो टीकाएं प्रकाशित हो चकी हैं । पहली विद्याविलास प्रेस काशी से ग्रौर इसरी परिडत दुर्गाचरण चट्टोपाध्याय कृत विस्तृत बंगला श्रनुवाद के साथ काशी से। श्रीदुर्गाचरण जी का यह अनुवाद ब्रह्मानन्द भारती की टीका ही का है, परन्त्र है बड़ा पायिडत्यपूर्ण। यह भी काशी से ही रक्षपिटक अन्यावली में प्रकाशित हुआ है। नाम के अनुसार ही इस छोटे से प्रन्थ में हग = आत्मा और हश्य जगत का बड़ा ही मार्सिक विवेचन है।

(२) धैयासिकत्यायमाला?— ब्रह्मसूत्र? के समस्त ब्राधिकरखों कालारांश इस प्रमिद्ध मन्य में उपस्थित किया गया है। साधारणतः दो रलीक प्रत्येक ब्राधिकरण के लिए रले रुथे हैं। पश्ले में है पृत्रेषण वा उत्थापन ब्राधि दूसरे में सिठानत का नित्पता। इसी प्रस्य के ब्रावर्श पर ज्ञान पप्ता है माधव ने 'बैमिनीय-स्थायमाला' की स्वा नित्पता की पत्ता की। हुए प्रकाकार के बीमिनीय-स्थायमाला की स्वा माने के साधव को कारण मानकर हमें गुण-शिष्क की हमिलित रचना माने हैं। इसका एक शाप्त भेस्करण ब्राधिकरण ब्राविक्श है।

#### श्रोकण्ठ

सायण के अन्तिम गुर का नाम आचार्य श्रीकरठ था। इनका उल्लेख काञ्ची के शिलालेख में 'श्रीकरठनायों गुरु?' कह कर किया गया है, अतः इन्दें सार्ग्य के गुन होने में तनिक भी सन्देह नहीं। माश्वाचार्य ने 'काल निर्णाय' में 'हिंदि भने श्रीकरठमध्याहत्म्म' लिएकर इनके प्रति अपने अडाभाव को हाधुःच में दिएलाया है। भीगनाय किव भी अपने च्येष्ठ आताओं की भौति इनके एष्य ये, इसका पता हमें उनके 'महागश्यपितस्तव' से चलता है। श्रीकरठ को अपना प्रशान गुर अभिव्यक्त करते हुए भोगनाथ ने लिखा है—

'मन्दारश्च तहः पं'ऽपि तरवो मेवश्च शैलः परे
ऽप्याःशैलाः कमलाण्डस्ययानं चाविकः रोत्यव्ययः ।
श्रीक्यदश्च गुतः परेऽपि गुरवो लोकन्नयेऽप्यस्त ।
श्रीक्यदश्च गुतः परेऽपि गुरवो लोकन्नयेऽप्यस्त ।॥''
इन तीनों उप्लेखो ने वह बात स्पष्ट हो जाती है कि श्रीक्यदनाय तीनों
भाइयो के गुव थे । इतना ही नहीं, ये महाराज सद्गम (द्वितीय) के भी गुव ये तथा उन्हें बदा ख्राप्यास्मिक मार्ग की शिखा दिया करते थे । सक्कम की भी श्रीक्यदनाथ पर असीम भक्ति थी। विद्रगुष्टप्रशस्ति में उच्लिखिल खशहर

> े स कदाचित् त्रियं शिष्यं स्वामेन्द्रसुपस्थितम् । न्यदिशत् देशिको दृष्टमा निर्भरभेमगर्भया ॥ श्रम्रहारं कमप्यत्र त्वया दापयितुं सस । प्रीतिरस्ति ततः कश्चित् प्रामो राजन् प्रदीयतास् ॥

से पता चलता है कि आचार्य श्रीकरण ने एक समय उनकी मेवा में उपस्थित अपने प्रिय शिष्य महम्भूपाल से कहा कि 'राजन् ! तुम्हारे हाथ में किसी अप्रहार को दिलाने की मेरी गुं। इन्डा है। अतः किसी गाँव का बाह्ययों को दे शाला। ' गुरु की इस अतुसार तीर बात्यों को एक वड़ा विद्रुगुष्ट गाँव अप्रहार दें दिया और गुंक की युप्यस्मृत सत्य बनाये रखने के लिए राजा ने उस प्राम का नाम 'श्रीकपटपुर' रख दिया।

'श्रीकरटनाय' नाम से भी पता चलता है कि ये नायपन्धी महातमा थे। भोगनाय ने इन्हें झपने प्रिय शिष्य शङ्ग को झप्यात्म का उपवेदा देनेवालें करुणावतार राङ्कर का माजात् प्रतिनिति कहा है'। ये उस तमय के
एक अतीव प्रख्यात महिश्वर तत्वों के व्याख्याता वैवयित प्रतीत होते हैं।
अद्य ये माहेश्वर तत्वों का उपदेश देने थे, तथ मालूम पहता या कि किसी
प्राचीन नाथ महात्मा की आत्मा श्रीकरट के रूप मंत्रोल रही हैं'। भोगनाथ का तो यहाँ तक कहना है कि 'इनके पादपङ्ग में के प्रणाम करने से ही
पुक्ति सहचरी की तरह सर्माप में डी निवास करती है। जो लोग मुक्ति के पाने
की अभिलागा से तपस्या करते हैं वे वेचारे तो केवल अपने शरीर को मुखा
रहे हैं। सुभग तथा सरल उपाय के रहते तपस्या करना केवल कायशीयण

इति तस्य गुरोराज्ञाभीशिता घरणीग्रताम् ।

अप्रदीवज्ञां प्रम्मन् अवनम् या मौजिना ॥

विद्वरणुन्दमितीह प्रथितापरनामशाजिनस्तस्य ।

प्रकटवित स्म समीन्द्रप्रायः श्रीकण्ठपुरमिति प्रस्थाम् ॥
( इप्रि॰ इन्किका मारा ३, एष्ट २६-२० )।

१ इत्यं सवेगुणीपरक्षकककामीदिन्धामेश्रुपः

तस्य बोणिपरेरपारवशस्ततः लोपदेगक्रियाम् ।

कर्तुं कामपि वासनामुपनयन् कारस्यवार्तानिधः

श्रीमान् वाणिकासव्यन् पद्यपतिः श्रीकण्ठनाधासमा ॥

श्रीमान् वाणिकासव्यन् पद्यपतिः श्रीकण्ठनाधासमा ॥

श्रीसान् वाणानां मान्ये यसिम् प्रदर्शकः

गानासवर्गि नाथानां प्रायेण नवता सिक्ष ॥

नहीं तो और क्या है ? । उनके कटाच मुक्ति के द्वार खोलने के लिए कुंबी के समान हैं ।" इनके प्रति इन पवित्र भावों से हम समभ सकते हैं कि ये कितने वहें ग्राच्यातस्याख्यचेचा थे, सिद्ध थे, महासा थे तथा राजदरवार में भी इनकी कितनी पहुत ख्याति थीं । संचेप में, ये तीनों गुरु श्रपने समय के सिद्ध पुरुष थे।

श्वत्पादानितमात्रे या यतीनां सुक्तिरन्तिके । क्रियते तपसा किन्तु केवलं कायशोषणम् ॥

कैवस्यपद्वीद्वारकपाटोद्घाटकर्मिशः ।
 कटाचाः कुलिका यस्य कांचतां तत्र निवृ<sup>®</sup>तिम् ॥

# षष्ठ परिच्छेद

## सायदाचार्य का जीवन चरित

सायणाचार्य के गुरुओं के संजिम वर्णन के अनन्तर उनके जीवन का घटनाओं का सुनम्बद्ध वर्णन नितान्त आवश्यक है। इस कार्य के साधन इनने स्वल्प हैं कि लेखक को इसकी सत्यता जाँचने के लिए पद पद पर उन्तमन में पड़ना पड़ना है ! सायण के प्रन्थों में तथा विजयनगर के प्राथमिक भवालों के शासन-वर्तों में उपलब्ध सायन का यहाँ उपयोग सावधानता से किया जारहा है। सायण के जीवन की घटनाओं का तिथिकम से यहाँ निर्देश किया जा रहा है और लेखक का यह विश्वास है कि अब तक किसी लेखक ने भी इस कार्य को इस इंग में प्रस्तत करने का प्रयक्त नहीं किया है। डाक्टर श्रीफंक्ट के लेप्तानुसार सायण की मृत्यु विक्रम संवत् १४४४ (ईस्वी सन् १३८७) में हई '। उनकी श्रवस्था उस समय ७२ (बहुत्तर) साल की थी। श्रतः चायणाचार्यं का जन्म वि० सं० १३७२ (ई० स० १३१५) में हन्ना। धन्य हैं इनके जनक मायण और धन्य हैं इनकी जननी श्रीमती, जिनके घर वेदार्थंसंस्थापक हिन्द्धमों द्वारक सायणाचार्य का जन्म हुआ । इससे लगभग १५ वर्ष पहले इनके ज्येष्ट भ्राता माध्य विद्यारस्य का जन्म वि० सं० १३५७ (ई० स० १३००) में हो चुका था। सायर्ण श्रपने माता-पिता के दुसरं पुत्र थे। इनके माता-पिता साधारण स्थिति के ब्राह्मण गृहस्य थे। ऋतः इन हा बाल्यकाल विशेष समृद्धि तथा सौख्य में बीता होगा, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते । इतना तो हमें बाध्य होकर कहना पड़ेगा कि बचपन में इनको बहत ही श्रच्छी शिचा दी गई होगी । विना व्याकरण ज्ञान के संस्कृत भाग तथा साहित्य के विशाल दुर्ग मे प्रवेश करना एक प्रकार से ऋसम्भव ही है। श्रतः पाणिनीय व्याकरण की सचार शिचा इन्हें दी गयी थी। तभी तो श्रागे चलकर इन्होने 'माधवीया धातुवृत्ति' की रचना कर व्याकरण के विद्या-थियों के लिए एक प्रामाणिक प्रस्थरत प्रस्तुत कर दिया। व्याकरण के शास्त्र

<sup>े</sup> कैंदेबोगस कैंदेबोगोरुम ( बृहत्स्ची ) ए० ७११।

में इसका किनमा प्रगाद पाण्डित्य था. इसका पता उन पाठको को सहज्ञ मे ला। नकता है में 'भारवेद' के प्रथम अष्टक के भाष्य की परीका करने का क्रक चरायेंगे । सायण ने प्रथमाध्यक के विस्तृत भाष्य में एक एक वैदिक पद की सिद्धि इतने अञ्चेतथा व्यवस्थित हंग से दिखलायी है कि सायग के बहावैयाकरण होने में रचकमात्र भी संशय नहीं रहता ! व्याकरण के बाद सीमांसा में भी इनको विशेष प्रवीशता प्राप्त थी। श्रुत: बास्यकाल में इन्होंने मीमासा का मध्यवस्थित ऋध्ययन किया होगा । इनके जेठे भाई माधव सीमामा के एक प्रकार में श्राचार्य ही माने जाते हैं। बहुत सम्भव है कि सायगा ने माधव से ही यह ब्यावज्यक विषय पढ़ा हो। सायगा की ब्रापनी संहिता कृष्णयज्ञवेंदीय 'तैचिरीय संहिता' है। ऋतः इस संहिता का भी ऋष्ययन तथा मनन इन्होंने विशेष मनायोग पर्वक श्रवश्य किया होगा। इनके श्रति-रिक्त संस्कृत-साहित्य के अन्य विभागों में भी इन्होंने अभिवृता प्राप्त की होगी। मायमानार्य का बाह्यकाल ऋपने जीवन की लक्ष्यमिदि की तैयारी करने में बीता होगा । उनके जीवन का सर्वोत्तम कार्य है वेदभाष्य का प्रखयन । ऋतः इस काल में तदपयोगी विषयों में इन्होंने अपनी अभिज्ञता प्राप्त कर ली होगी। इनके ब्रारम्भिक जीवन के विषय में हम वर्तमान गवेषणा के ब्राधार पर इससे ऋधिक नहीं कह सकते।

## कम्पण के मन्त्री

सायणाचार्य के जीवन की जबनिका जब उठती है, तब हम उन्हें ११ वर्ष की उम्र में राज्यप्रवन्धक मन्त्री के रूप में पाते हैं। इसमें पहले नावण के श्रामिनक तीव वर्षों का हुत्त श्रभी तक श्रम्थकार के पर्दें में ल्लिया हुआ है; वि० वंग १४०६ (गन् १३४६) में एकतीस साल की उम्र में मायगाचार्य हरिहर के श्रनुत करण्या के मायगी के मन्त्री थे। इस वर्ष के नेस्लार जिले के 'कोडवल्क् रुग्यान में मिले हुए शिलालेख के सायगा के श्रोडयलु 'कम्प्याति ब्रोडयर' (मिछ नाम कम्पण्यापाल) के महा प्रधान (प्रधान मन्त्री) होने का पता चलता है। उसी स्थान से बिना तिथि का एक ब्रौर शिलालेख मिला है जिसे पोहरास नामक किसी व्यक्ति ने सायग्र ब्रोडयलु के ब्राज्ञानुसार

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> पुषिप्राफिका कर्नाटिका भाव १ पृष् १०४।

उन्तीर्ण किया था । इन शिलालेखों के 'सायणा कोडयलु' हमारे चरित-सायक स्थान नहीं हैं । सुमाधित सुधानिधि की पुण्यिका स सायणा ने प्रयमें का 'तृबं पश्चिम ममुद्राशंश्चर श्री कम्मराज-महाप्रधान से लिला हैं । एक शिलालेखा था इस अस्य के आधार पर मी ममने मामणा को महिद्द के अनुक कम्मराज का प्रधान सनी माना है। गायन नी वर्ष नक कम्मणा के ममामन्त्री रहें । सम्मवतः १२७७ शक सं ० (१३५६ ईस्वी) में कम्मणा की मुद्दा हा प्यी । जिलालेखा है । उत्तर विचान के प्रश्ति में किया प्रधान के पूर्वी प्रदेशों पर राज्य किया, तर तक इन्होंने पूरे नी वर्ष एक शासन की सामहोर अपने हाथ में रखी।

#### संगम के शिचक

वि० सं० १४१२ (ई० स० १३५५) में जब कम्पण नरेश ने प्रपत्ती पेहिक लीला ममास की, तब उनके एकमात्र पुत्र संगम (दितीय) अभी तक निरं वालक ये सायल साम्राज्य के प्रधान मन्त्री में, जता कप्पण ने अपने सलान तथा साम्राज्य दोनां के निरीक्षण का भार अपने कुणल मन्त्री के प्रधान मन्त्री से बहुकर इस कार्य हों हों निरिक्षण कार्य किया, क्योंकि प्रधान मन्त्री से बहुकर इस कार्य को सम्पन्न करने से बहुकर इस कार्य को सम्पन्न करने से उपयुक्ता हो किसमें हो सकती थी ? मन्त्री महोदय ने भी जिस खूबी में, जिस तत्रसता में, इस कार्य को अपनी शाकिसर निवाहां, वह भी देखने ही लायक है। राजनीति-कुशल आचार्य सायण ने वालक नंगम को अपनी देखनेला में रला तथा भावी राजा के लिए उपयोगिनी समस्त विदाण हन्त्रें पढ़ा डाली। असुनत तथा भावी राजा के लिए उपयोगिनी समस्त विदाण हन्त्रें पढ़ा डाली। असुनत तथा भावी राजा के लिए उपयोगिनी समस्त विदाण हन्त्रें पढ़ा डाली। असुनत तथा भावी राजा के लिए इसना सायण को प्रंपन पित्रक के प्रति उसी तरह का व्यवहार किया। सायण को प्रंपन प्रिकृत का यह प्रभाव हुआ कि संगम नरेश राजनीति के प्रयोगों में अस्तम्त प्रीकृत नन गये। भला। जहाँ सायण के सि विहान, तथा कार्य कुशल आचार्य तथा संगम जैसे अदालु शिष्ठ से विहान, तथा कार्य कुशल आचार्य तथा संगम के से अदालु शिष्ठ से विहान, तथा कार्य कुशल आचार्य तथा संगम जैसे अदालु शिष्ठ से हिस्स संग के समुत्रमण कल

<sup>&#</sup>x27;वही, पु० ७३१।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>देखिये 'नेदभाष्य सूमिका संग्रह' की मेरी संस्कृत प्रस्तावना, ए० ३। <sup>3</sup>इप्रिप्राफिका इंडिका, भाग ३, ए० २३।

नहीं फलता तो यह आरुचर्य की बात होती। अतः 'अलङ्कार सुभानिधि' का यह कथन नितान्त तथ्य प्रतीत होता है—

"सम्यक् शिद्धां रुचिवगमितः शैशवे सायगार्थं। प्रौड़िं गाडां प्रकटयति ते संगमेन्द्रः प्रयोगे ॥"

## संगम के राज्य-प्रवन्धक

सायण ने यालक संगम को शिला देकर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं समझी, बन्धि समस्त राज्य के प्रवन्ध-मार को भी इन्होंने यड़ी योग्यता से निवाहा। राजा के नावालिग हांने का समय राज्यतिक उपल-पुथल तथा आमन्तिर अशान्ति का समय हुआ करता है, परन्तु सायण ने इननी कुशालता से शास्त-प्रवन्ध किया कि राज्य में कहीं भी गड़बड़ी मचने न पायी। उनके समय में प्रजा आपनत खुली थी; चारो और सीख्य तथा शान्ति का साम्राज्य था, सांमारिक समस्त भोगों की प्रांति उन्हें उस समय थी। अतः सायणाचार्य के बुशास्त का इन प्रशंसा को अतिश्वांतिक न समक्ष कर स्वमावांतिक ही समझकी चारिए---

''सत्यं महीं भवति शाराति सायणार्थे सम्प्राप्तसोगस्थिनः सकलाञ्च लोकाः ॥'ः

## रख-विजयी सायख

सायण ने साम्राज्य के प्रवस्य करने में ही अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं किया, प्रत्युत साम्राज्य के विस्तार करने में भी अपना ध्यान लगाया। राज्य के ऊपर आक्रमण करनेवालों को ही सायण ने ध्यत्त नहीं किया बस्कि राज्य के विस्तार-कार्य के लिए उन्होंने समी-वर्ती राजाओं के ऊपर आक्रमण मिकिया। सायण ने अपने उम्र के ४० वे वर्ष में सक्तम के राज्य प्रवस्कार्य को अपने हाथ में सिका अपने हाथ में लिया और लगमा आठ वर्षों तक यह कार्य निरन्तर उत्साह से निवाहा। अतः राज्य के विस्तार के लिए उन्होंने जब संप्रामों में शत्रुओं को परास्त किया, तब उनकी अवस्था पैतालीस वर्ष की अवस्थ होगी। आज- कल इस उम्र के पुष्प तो अपने को इद्ध समझने लगते हैं तथा परलोक के विन्तन में अपने के स्वर्ध में अपने को स्वर्ध साम्राम्य समझते हैं, परस्तु विन्तन में अपने के स्वर्ध के स्वर्ध के ह्वय में वीरता का स्कृत्य हो रहा था, उनकी नस सब के से साम विषर का संचार हो रहा था, समाम में शत्रुओं को परास्त

करने की ग्रुमेच्छा उनके हृदय में हिलोरें मार रही थी। ख्रतः सायणाचार्य ने इस उम्र मंबह बीर कार्य कर दिखलाया जो युवकों के इंग्यों का पात्र हो सकता है। ख्रलङ्कार बुधानिधि का कहना है। कि जा जाग्हीर प्रधुवर सायण् के हाय में कृपाण् जन रहा है, तब राजु लोग हथा गर्ध दिखलाकर गर्बन क्यों कर रहे हैं 2 वेचारे क्या जाने कि यह चमकती तलवार उनके हृदय का खून विना पीये न चकेगी।

'श्रलङ्कार सुधानिधि' के निम्नलिखित पद्यों में भी सायण की युद्ध-कशलता का वर्णन किया गया है—

> "समरे सपन्नसैन्यं सायण ! तव विन्वितं वहन् खड्गः । कीडति कैटभरिपुरिव विश्रत् कोडे जगत्त्रयं जलधौ ॥"

सायण की विस्मयकारिणी रणचातुरी का सुमग परिणाम भी सख: देखने में आया । चन्म नामक राजा को, जिसे विशेष सम्पत्ति ने अपना कृपा-पात्र बनाया था, जीतकर सायणाचार्य ने अठल कीर्ति पैदा की रे। यह चन्म नरेन्द्र चोल देश का राजा था; विरिक्षिपुरम् इस्की राजधानी थी, तथा काश्ची के आतपास के प्रदेश पर वह शासन करना था। कृष्ण स्वामी के कहना है कि इस चन्मराय का अवली नाम 'शम्भुवराय'था। सायण के द्वारा परास्त किये जाने पर भी वह उसी स्थान पर बना रहा। कुछ समय पीछे बुक्क प्रथम के पुत्र कुमार कम्पण ने अपने सेनापतियों के साथ इसी शम्भुवराय के

अध्वाद्वीरस्य जातति कृपायः सावग्रप्रभोः । किमित्यवे वृथादोपा गर्जन्ति परिपन्धिनः ॥'' विवस्या दैष्टिकमान-संभृतमद्वा-सम्पद्वियोगोदयं जिल्ला चम्पनरेन्द्रमूर्जितयराः प्रत्याततः सावग्यः । —श्रावे सुर्योऽ ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>सोसेंज़ भ्राफ विजयनगर हिस्ट्री, ए० २४

साय लड़ाई लड़ी थी। 'मधुराविजय' में कुमार कम्पण की इस विजयवाती को गड़ादेवी ने यही सुन्दरता से वर्णें किया है। इतना जी नहीं, सावण ने सहम नरेश के साथ भावहनागर नामक स्थान के राजा के उपर आक्रमण किया तथा उने परास्त कर अपने वश में किया, इसका उल्लेख एक शिला क्षेत्र में पिता में मिलती हैं।

इन सब वर्षानों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि सावणाचार्य केवल प्रतिभा-शाली विद्वान होने के ऋतिरिक्त सुयोग्य शासक थे। साथ ही साथ एक रण्कार्य-कुशल वीर विजेता भी थे। इतने विभिन्न गुणों का एक व्यक्ति विशेष मे रहना कम ऋरवर्षवनक नहीं है। सावण ने सगम भूगाल का मिन्नत्व १२१ के स्वार्क्त के स्वार्थ के स्वर

## बुक प्रथम का मंत्रित्व

विं त र ४२११ (१३६४ ई०) का एक शिलालेख नस्तूर शहर से मिला है कि की भोमान महामयडलेख्य वीर श्री सावयण (तायणा) श्रीडल्ख ने पृथ्वां पर शासन किया । इस शिलालेख सक्तम भूमाल का नाम उल्लिखित नहीं है जिससे प्रोफेसर हेराल ने यह परिणालेख परिणाम निकाला है कि सङ्ग्रम उस समय राज्य प्रवन्ध के कार्य से पृथक् से हो गया था। अतः सायणाचार्य बुक्क नरेश की अधीनता में ही नत्त्रूर प्रात्त का शासन विं कं १४८१ में कर रहे थे। अतः इस वर्ष के नहले ही सायण बुक्क की अधीनता में कार्य करने लगे थे। इसके कुछ ही वर्ष वाद सायण विजयनतार राजधानी में आ गये और महाराज बुक्क के यहाँ मी मित्रयद पर अधिन्यत से से प्रात्त का त्रांत करने तथी । बुक्क के यहाँ सायण ने लाभग १६ चर्चों तक विं कं १४९१ में से से से १३५७ तक (१३६४ ई०—१३म० ई०) मन्त्री के उत्तरदायी से लांच को सुचार रूप से हो किया, सायण के जीवन का यही काल सर्व से अधिक महस्त्युणं है क्यों कि इसी मन्त्रित्व के समय में सायण ने वेदमाच्या

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>बहरवर्थं—इन्सिकिपसन्स झाफ नेरुकोर टिस्ट्रिक्ट भारा २, ए० मध्७<sub>.</sub> २ द्वेरास—विगिनिस्स झाफ विजयनगर हिस्ट्री ए० ६म ।

की रचना की। वेदमाप्य महाराज धुक्क की इच्छा तथा अनुका से बनाये गये, इसका वर्षान आगे किया जायेगा। अनुमेद साध्य की पुष्पिका में इसी लिए सायता ने अपने को 'बीर बुक माजाब्य धुरम्बर निलाब है। इस प्रकार बगों की अधिक संख्या तथा कार्यों की महतीयता के कारण श्री सायशाचार्य के जीवन के इस काल को अल्यन्त महत्त्वपूर्ण मानना चाहिए।

## हरिहर डिताय का मन्त्रित्य

वि० ≈ ० १४३८ में (१३७६ ई० में ) बुक्क महाराज ने अपनी ऐडिक लीला संबरण की। उभी वर्ष उनके पुत्र हरिहर राज्य सिंहासन पर ब्यारूत हुए । क्रमानसार पिता की सत्य के बाद सायगा पत्र के राज्य के भी मन्त्री हुए । हरिहर के शासन काल में सायण अधिक दिनों तक मन्त्री न रहे । उस समय वे बृद्ध हो चले थे उनकी उम्र हरिहर के मनिवल स्वीकार करने के समय लगभग ६४ वर्गों की थी परन्त फिर भी उनके शरीर में प्रवन्ध करने की शक्ति बनी हुई थी तथा अपने जीवन कार्य को समाप्त करने का पर्याप्त सामर्थ्य जनके उत्नत मस्तिष्क में ग्राव भी बना हन्त्रा था। हरिहर की ग्राज्ञा न मायगा ने व्यवक्रिक्ट वैदिक संहिता तथा ब्राह्मण का भाष्य रच कर एक प्रकार में अपने जीवन लक्ष्य को पर्ण कर दिया। सायण केवल छ वर्षों ही तक वि० सं० १४३८—१४४४ ( १३७६ से १३८५ ई० ) तक हरिहर द्वितीय के श्रमात्य रहे । सं० १४४४ ई० में ७२ वर्ष की उम्र में सायण ने हरिहर के राज्य काल में ही अपनी जीवन लीला समान की । इस मकार बदावस्था में वेदभाष्यों के प्रजीए रचयिता. राजनीति के सुयोग्य विद्वान तथा समराङ्गर में शत्र विनाश कारी रखरङ्गधीर सायखाचार्य ने संमार में अनुपम कीर्ति फैला कर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया।

सायणाचार्य के इस चरित्र का पर्यालोचन किस ब्रालोचक को विस्मय समृद्र में न डाल देगा ? कहाँ तो सतत शास्त्राम्यास से समुत्मन्न ज्ञान परिपाक

की सहवरी बैदिक तत्वों की मीमांखा में प्रगाड़ प्रवीखता चरित्र और कहाँ लोकिक व्यवहार के निर्पाख्य से समुद्रमूत विपुल राजकार्य बारण समर्थ राजनीति के हान में विस्मान-

त्यादिनी चातुरी ! इन दोनों का तमानाधिकरण्य सायणाचार्य में पाकर किसके इदय में विचित्र ऋानन्दोल्लास हुए दिना न रहेगा : सच नो यह है कि लोक तथा परलोक का —विद्वसा तथा लोक नियुएता का —व्यवहार

श्रीर परमार्थं का-एक ग्राभय में सदा निवास करना लोक में जिलाना दलर्भ हैं। परन्य सायण में इन्हीं विरुद्ध गुणों के सहवास होने से इस महापुरुष का चार चरित्र श्रलौकिकता की कोटि से पहुँचा हुन्ना कहा जा सकता है। सायण व्यावहारिक विषयों में जिस प्रकार चतुर थे. उसी प्रकार श्राध्यात्मिक विषयों में भी जागरूक थे। सायरा एक असाधारण विद्वान थे. महनीय मीमांसक थे। ऋतः उनका श्रुति के गृड ऋथों का उद्घाटन करना नितान्त स्वाभाविक है । परन्त एक कोरे परिडत का विशाल साम्राज्य की बाग-होर अपने हाथ में धारण करना तथा उसका अत्यन्त सुचार रूप से संचालन करना श्रसम्भव नहीं तो श्राश्चर्य जनक श्रवश्य है। यदि हम सायसा को एक राज्य प्रवन्धक श्रमात्य के रूप ही मे पाते तो हमे विशेष विस्मय न होता. परन्त एक मीमासा मासलमति पंरिडत को—शास्त्रास्यास में अपने जीवन को विताने वाले विद्वान को-व्याकरण की गुरिययों को सुलभाने वाले वैयाकरण को-जब हम रक्तरब्जित रण के प्राङ्गरण में श्रपने हाथ में चमकता क्रपारा चमकाते तथा प्रवल रात्रश्रों के अभिमानोन्नत मस्तकों को छिन्न भिन्न कर पादावनत करते तथा अपनी अदस्य वीरता का साझात् दृष्टान्त प्रस्तुत करते देखते हैं तो हमारा हृदय बिस्मय से भर जाता है, चित्त विचित्रता से ह्योत-प्रोत हो जाता है, मस्तिष्क ब्राह्मस्य के मान से उन्नत हो जाता है न्त्रीर सब से श्रिधिक प्रतीत होने लगता है कि इस मध्यकालीन मीमासक में भारत के राज्य-सिंहासन पर चन्द्रगत को प्रतिष्टित करनेवाले श्रमात्य कौटिल्य की ही श्रात्मा नहीं फाँक रही है प्रत्यत इस कलियगी ब्राह्मण परिहत के रूप में 'महाभारत' मे अपने रणकौशल के जौहर दिखलानेवाले, रणरङ्गधीर द्रोणाचार्य की भव्य मूर्ति भी उल्लंसित हो रही है। वास्तव में सायण प्राचीन पारिडत्य के एक ऐसे ख्रादर्श उदाहरण थे. जिसके लिए पीछे के समय में छान-बीन करने पर भी ऋन्य कोई सुन्दर उदाहरण सामने नहीं ऋाता । वह एक भव्य विभृति थे. जिसकी आभा इन साढे पाँच सौ वर्षों के दीर्घ काल के अनन्तर भी उसी . प्रकार से चमक रही है तथा अपनी तक फीकी नहीं हुई। श्रातएव सायण के चरित्र की विशालना तथा गुलगरिमा से चमत्कत स्त्रालोचकों को काञ्जी के शिलालेख की निम्नलिखित भावमयी पंकियों को बलात्कार दृहराना पड़ता है-

"भारद्वाजकुलेश सायण ! गुणैस्त्वत्तस्त्वमेवाधिक: ।" धन्य हैं सायणाचार्य ! श्रोर धन्य है उनका विचित्र चरित्र !!

# सप्तम परिच्छेद

## सायस के वेदभाष्य से इतर ग्रन्थ

मायगायार्थ जैसे व्यवहार कुराल विद्वान् का जीवनचेत्र सीमायद म या, एक ही रिशा में उन्होंने अपने कार्यचेत्र को अप्रसर नहीं किया। जिस प्रकार उनकी कार्यसीमा विपुल तथा विस्तृत थी, उसी प्रकार उनकी विद्वत्या भी 'चंद्ररस' थी; सर्वाद्वीण थी। वेदों के गृह परिचय से लेकर, पुराणों के क्यानक पायिडत्य तक, अलङ्कार सरिश्य के विचेचन से लेकर, पाश्चिन व्याक रण की आदर्खीय अभिजता तक, यस्ततन्त्र के अन्तः परिचय से लेकर वैश्वक जैसे उपयोगी शास्त्र के व्यवहारिक ज्ञान कर सर्वत्र सायणाचार्य का प्रकुष्ट पारिष्टत्य साधारण जनों के भी उपकार का कारण तथा प्रतिमाशाली विद्वानों के भी विस्मयपूर्ण आदर का पात्र वना हुआ है। संस्कृत साहित्य के प्रायः माननीय अपनेक विभाग में मायणाचार्य से अपनी रमणीय रचनाओं से स्तृत्य कार्य किया, परन्तु इनके साहित्यिक जीवन का चूड़ान्त महत्व इनकी वेद माष्यों की निर्मित है। सायण ने लगभग तीव वर्ष की अवस्था से लेकर अपने जीवन के अत्तिम वर्ष तक लगातार अद्घूट परिश्रम तथा अदस्य उत्साह से प्रत्यों की रचना की।

सायण अमात्य पद पर अधिष्टित होने तथा प्रवान मन्त्री के गुरुतर कार्य के संभाजने में लगे रहने पर भी पुस्तक प्रणयन के कार्य से कभी भी उदासीन नहीं थे। उनका ध्यान उपयोगी अन्यों के निर्माण की ब्रोर सर्वदा आकृष्ट रहता था। सायण के जितने भी मन्यों की उपलृष्टि इस समय ही रही है, उन स्वक की रचना मन्त्रित्व काल में ही हुई। इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि या तो मन्त्रीकाल के प्रचेत के अस्य प्राह्म ही नहीं है अथवा इन्होंने उस काल में किसी अन्य की रचना ही नहीं ही। जो कुछ भी हो, आजकल उपलब्ध सायण के अन्यों का उनके मन्त्रित्व काल में सिंहा अपन्य है। अतः लेकक का अनुमान है कि अपने आक्षयदाना नरेश के प्रोत्साहन का ही यह परिणाम मतीत होता है कि वियुत्व राजकीय कार्यों में ब्युप्त रहने पर भी सायण ने अपने आअय प्रदाता के सन्त्रोपार्य तथा साधारण

कनता के उपकारार्य इन मुन्दर उपयोगी प्रन्यों की रचना की। इसके लिए इमारे पाल पर्योग प्रमाण भी है कि बुक्क भूपाल की आजा पाकर ही सायण ने वेद भाष्यों को रचा। अतर इन प्रन्यों की रचना में राजा की अप्राजा तथा रच्छा ही विरोध महत्त्व की मानी जा लकती है। जिस प्रकार से हो, सायणा-चार्य ने इन प्रन्यों की रचना में संस्कृत साहित्य के रिक्कों के ऊपर जो अप्रमुख्त किया है, जो महती कृपा दिखलाई है वह वास्तव में नितान्त रुलाधनीय है। साधारण संस्कृत्य सायणा को केवल वेदमाच्यों के रचिता के ही रूप में जानता है— अरेर ऐसा मानना तथा जानना अत्यन्त उपयुक्त भी है—परन्तु निर्माण को प्रेत प्रसाम माने केवल इन्हीं अन्यों की दचना नहीं की है। बाक्य अप्रेमेक्ट ने सायण के नाम ने केवल इन्हीं अन्यों की रचना नहीं की है। बाक्य आफेक्ट ने सायण के नाम ने सिक्च-सिक्च एस्तक सूचियों में उस्लिखित पचासों प्रत्यों का कर्तृत्व सायण के सिर पर मड़ा है। परन्तु इन प्रन्यों की परीज्ञा से प्रतीत होता है कि किसी ताधारण पंडित ने इनकी रचना स्वयं करके सायण के साहित के दिसां उन्होंने वेदमाच्यों के अतिरिक्त संस्कृत साहित के विभिन्न मागों से सम्बद्ध सात अन्यों की रचना की है जो अकेती भी इनकी विशित मागों से सम्बद्ध सात अन्यों की रचना की है जो अकेती भी इनकी विशित वैद्वार से विश्वेत कर ने में सर्वं प्यां है है जो अकेती भी इनकी विशित वैद्वार से दिस्ता स्वयं मान स्वयं है है जो अकेती भी इनकी विशित वैद्वार से इनकी सर्वं प्रवास हैं।

यहाँ इन प्रत्यों का यथासम्भव तिथिकम से वर्णन किया जावेगा।

(१) सुभाषित-सुधानिधि

सायणाचार्य ने नेदमाध्यों को छोड़कर अन्य अन्यों के नामकरण में समानता रखी है। उन्हें सुधानिधि शन्द वड़ा प्यारा लगता वा जान पड़ता है। अतः अपने अन्यों को सुधानिधि नाम ते अभिहित किया है। शायण के प्रथम आअवदाता कम्पण (१३४०-१३५४ है०) के राज्यकाल में हत अन्य की रचना बुद्दें थी थीं। अतः यह उनकी प्रारम्भिक रचनाओं में ते एक है। पुरुशार्थ चतुष्ट्य को सामने रख कर हते चार पदों में बीटा है-धमे, अर्थ, काम और मांज। सायण ने आगे चलकर पुरुशार्थ सुधानिधि नामक एक

<sup>े</sup>भरद्वाजान्वयभुजा तेन सायग्यमन्त्रिगा । व्यरच्यत विशिष्टार्थः सुभाषितसुधानिधिः ॥

इति पूर्वं परिचम समुद्राधीरवरारिराय विभाव श्रीकरपराज महाप्रधान भरद्राजवंश मौकिक-मायखरबाकर सुधाकर-माधव कल्पतक-सहोद्दर-श्री साय-खार्यं विरचिते सुभाषितसुधानिधौ ।

श्चन्य अन्य की भी रचना की थी, परन्तु इन दोनों में स्पष्ट पार्थक्य है। पुरुवार्थ सुधानिधि ने केनल नेदस्थान के ही तचिह्नियक श्लोक महाभारत नथा पुराखों से स्यहीत किये गये हैं, परन्तु इस सुभाषित सुधानिधि में श्चन्य कवियों के पदयों का संग्रह है। विषय एक डी है।

असी पर्व से ३४ पद्धतियाँ तथा २०३ श्लॉक हैं, अर्थ पर्व से १.७ पद्धति और ६३७ श्लोक; कामग्रव में ५२ पद्धति और २१५ श्लांक। मोज पर्व से १६ पद्धति और ६३ श्लोक। इस प्रकार इस पूरे अस्य से २२६ पद्धति तथा ११ - अलॉक हैं। अस्य काफी बड़ा है। इसमे अर्थपर्व अपेकाइत सवों तथा ११ - अलॉक है। अस्य काफी बड़ा है। इसमे अर्थप्व अपेकाइत सवों असीक्षित होना स्वास्त्रीक हो है। इस समय सायग तीस या बचीस वर्षों के होंने, ऐसा अनुसानतः विद्व है।

इस अन्य की सहत्ता के विषय में दो बिरोप बानो का ध्यान रखता चाहिए। पहली बान तो वह है कि यह अन्य शाक्क घर पदित (रचना काल १-६२ ई०) से पुराना है। अनः इतमें उमसे सी प्राचीन कविजनों की जुनी कविताओं का संग्रह है। परन्तु श्लोकों के पांछ उनके कर्ताओं के नाम न देने में इतमें कुळ जुटि ती आ गई है। दूनरा इसका महत्त्व ऐतिहानिक है। अप-प्य में एक लम्बा अंश है जिसका नाम पाज चाइपडिन है। इनमें तत्कालीन विजयनगर के शासकों के विषय में अनेक पद्म संग्रीत हैं। अतः इनकी सहा-यता ने उन राजाओं के विषय में ऐतिहानिक तथ्य का पना चल सकता है। इस प्रकार अन्य की उपादेयता सर्वमा माननीय है, परन्तु दुःख की बात है कि गढ़ अन्य अभी तक छुपा नहीं है। मद्राम के मरम्बती भवडार लाइक्रेश में इसकी हस्तालियत प्रति उपलब्ध हैं।

इसमे कुछ श्लोक यहाँ उद्भुत किये जाते हैं:-

मेन्: स्थितोऽपि दूरं मनुष्यभूमिं घिया परित्यण्य । भीतोऽवश्यं चौर्यात् चोरासा हेमकारासाम् ॥

+ + +

'सातर्वे (बड़ोदा) ओरियन्टल कानफ्रेन्स की खेखमाचा ए० १२१-

ब्रनुयातोऽनेकजनैः परपुरुषभृतः सुवर्षांशकलयुतः । ब्रिषकारस्यः शय इत्र न वदति न स्ट्रगोति नेच्ति किश्चित्॥ + + + स्यागं भोगं च विना सत्तामात्रेण यदि धनिनः।

वयमपि किमपि न धनिनस्तिष्ठति नः काञ्चनो मेरः ॥

#### (२) प्रायश्चित्त-सुधानिधि

यह सायण की दूलरी रचना प्रतीत होती है। इसका दूसरा नाम 'कंगियेगक' भी है। हिन्दू धर्मशाकों के प्रधान तीन विषय हुआ करते हैं— आचार, व्यवशर तथा प्रायरिचन ! इसमें प्रायरिचन का विषय भी वहे महस्व का माना जाता है। इसी उपयोगी विषय का विवेचन इस अन्य का मुख्य उद्देश्य है। इन प्रन्य की रचना कर सायण ने धर्मशाक्ष में अपनी प्रयीणता ही नहीं दिखलाई है, प्रस्तुत धर्मशाक्ष के विधायियों का भी विशेष उपकार किया है। सङ्गरभूपाल के मन्त्रीकाल में सायण ने जिन चार प्रत्यों को बनाया उनमें यह प्रन्य प्रथम प्रतीत हो रहा है। उस समय सायण की उम्र लगभग वालीव की थी।

## (३) द्यायुर्वेद-सुधानिधि

इस प्रन्य में सायण ने आयुर्वेद के ग्हस्यो का प्रकटीकरण किया है। इससे प्रतीत होता है कि सायण का ध्यान भमेशास्त्र के साथ साथ आयुर्वेद तीस सर्वेदिकता त्या बहारिक शास्त्र की ओर भी तया था। सायण की सर्वो-द्वीया विद्वचा तथा अनुपम लोकोपकार दुदि का यह अंध्ठ उदाहरण है। इसका उल्लेख सायण ने अपने अलङ्कार-सुधानिधि मे किया है। जिससे इसका रचनाकाल इसके पहले अनुमान सिद्ध है। 'आंशीलनाय' नामक परिष्ठत ने अपने 'प्रश्नोत्तर रत्नमाला' नाम - वैश्वक अन्य में लिला है कि उनके पितामह 'एकाम्रनाथ' ने सायण मन्त्री की मेरणा से 'आयुर्वेद सुधानिधि' का संग्रह किया :—

> एकाम्रनायो यत्तातः सायणामात्यचोदितः । समग्रहीत् सुवोधार्यमायुर्वेदसुधानिधिम् ॥

<sup>°</sup>श्रापुर्वेद सुधानिधि व्यसनिमिः श्रीसायगार्योदितं मैक्क्यस् इिवस्त पृत्यिक्वेरी (१११६) के पृष्ट २२ पर उद्गृत ।

#### (४) खलङ्कार-सुघानिधि

सायण ने इस प्रन्थ में संस्कृत के समस्त श्रलङ्कारों का लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तत किया है। इस प्रन्थ की रचना में सायण श्रालङ्कार शास्त्र के भी परिडत प्रतीन होते हैं। इसका प्रचर प्रचार दक्षिण भारत से श्रवश्य था क्योंकि दक्षिण के सप्रसिद्ध विद्वान आप्यय दीक्ति ने आपने अलडार प्रन्थ (चित्रसीमांसा) में इसका निर्देश किया है। यह अपने ढंग का एक अनुठा अन्य अतीत होता है। यदि एक ही अन्यकार से किसी जल्लार अन्य की कारिका तथा उठाहरण को स्वयं लिखा है, तो देमा प्राय: हस्रा करता है कि वह ग्रलंकारों के उदाहरण अपने श्राभगदाना की प्रशंसा से बनाता है। दृष्टान्त के लिए कतिएय ज्ञालंकारिको का यहाँ उल्लेख किया जायगा। विद्याधर ने अपनी 'एकावली' के उदाहरकों में अपने आश्रयदाता. उनीसा के राजा नरसिंहकी प्रशस्त स्तृति की है। विद्यानाथ ने 'प्रतापस्द्र बशोभपण्' में वारङ्गल के काकतीय नरेश प्रतापरद्रदेव के प्रशंसात्मक श्लोकों को सर्वत्र उदाहरण के रूप में दिया है। रूपक के लक्त गों के उदाहरण देने के लिए विद्यानाथ ने प्रतापरुद्र के विषय में एक नवीन रूपक की ही रचना कर इससे सम्मिलित कर दिया है। इसी प्रकार 'ऋभिनव कालिटास' उपधिधारी नसिंह कि ने ग्रपने 'नब्जराजयशोभवरा' में महीयुरके वीरभपानके पन्न, ग्रपने ग्राध्रयदाना नञ्जराज की स्तर्ति में ही उदाहरख दिए हैं। श्रानंकारिको की प्राय: यही न्तरुग पद्भति है, परन्तु सायग् ने इस प्रन्य में एक विचित्र मार्व की उद्भावना की है। इसमे जितने उदाहरण दिये गए हैं, उनमें ने ग्राधकाश ग्रन्थकार के जीवन चरित से ही सम्बन्ध रखते हैं । इसकी यह विशेषना इसे इस सम्प्रदाय के प्रत्यों से सर्वथा प्रथक करती है। ये उदाहरण सायण के जीवन वृत्त के समभने में बड़े ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इनकी सहायता से हम केवल सायण के ही जीवन की विशिष्ट घटनात्रों में भली भाँति परिचित नहीं हो जाते, प्रत्यत उनके कदम्ब के आश्रयदाना आदि के विषय में भी अनेक शातव्य विषयों से ऋभित्र बन जाते हैं। इस प्रन्थ का उल्लेख सायखीय वृत्त लिखने में किया गया हैं। दःख की बात इतनी है कि यह अन्य रत्न अधुरा ही है 'यदि

<sup>ै</sup> इस प्रन्थ के पता खगाने वाले महामहोपाध्याव शार नरसिंहाचार्य महोदय ने लेखक को श्रपने पत्र में सूचित किया है कि विशेष खोज करने पर

यह कहीं पूरा मिलता तो तायगीय इक्त की पर्यात श्रभिकता हमें प्राप्त होती। श्रस्तु; इस प्रन्य का जितना भी श्रंश इस समय उपलब्ध हुआ है वह भी अत्यन्त महस्त्र का है। इस प्रन्य का उपयोग इस पुस्तक में आवश्यकतानुसार प्रमुद्धमात्रा में किया गया है।

(५) धातुवृचि

ें " विवाहत सों में यह इति माधवीया धाउइति के नामसे प्रसिद्ध है,परन्तु रचना इटकी सायया ने ही की। उन्होंने प्रत्येक गयाकी पुष्पिका में अपने नाम का स्पष्टतः उन्होंस किया है तथा अत्यारम्भ में भी सायया विरिच्चत होने पर भी भाषवीयां नाम से व्यवहृत किया है । अरतः सायया के कर्नु स्व की छाए इट पर सप्रमाय सिद्ध होती है।

यह प्रन्य पाणिनीय धानुपाठ की विस्तृत तथा अतीव प्रामाणिक रीका है। इसमें प्रत्यकार ने हेलाराज, भट्टभास्कर, जीरस्वाभी, शाकटायन, पतकशिल, भागुरि, कैयट, हरदन, जवादित्य आदि आदि अनेक प्राचीन अन्य-कारों के मतो का स्थान स्थान पर उन्हेल किया है। इसमें धानुकी व्याख्यक करात के मतो का स्थान स्थान पर उन्हेल किया है। इसमें धानुकी व्याख्यक करता के मतो का स्थान स्थान पर उन्हेल किया है। इसमें धानुकी व्याख्यक करता का भी समाण उन्हेल हैं। उसमें किसी प्रकार की व्याकरणसम्बन्धी विशेषता होने पर उसका भी वर्णन प्रमाण के साथ किया गया है। उदाह-रणार्थ 'वर्गमुः शब्द को लीजिवे। साधारणतः यह शब्द पुनर्नवा आपिकि लिवे प्रयुक्त होता है, परनु सामण ने जीरस्वामी, धुमुलिचन्द्र तथा भागुरि के माणवासमों का उन्हेल कर बतलाया है कि हस्व उक्तरान्त 'वर्षामुं का प्रयोग मेडक के लिवे होता है और इसलिये उसके खी को 'वर्षाम्यी' कहते हैं। इतना ही नहीं, वैजयती कोश के कर्ता यादव प्रकाश ने तो ऊक्तरान्त

भी यह प्रन्थ पूरा नहीं मिल सका। यह अधूरी प्रति इस समय मैसूर की राज कीय पुस्तकालय में सुरचित है।

<sup>े</sup> इति पूर्व दिख्य परिचम समुद्राधीरवर कम्पराजधुत-संगमराज महामन्त्रिया मायगुप्तत्रे य माथवसोदरेग सायग्रेन विरचितायां माधवीयायां धातुवती शिव्यकरया स्वादयः।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> तेन सायखपुत्रेख हायखोन सनीक्ष्या । बाश्यवा साधनीयेयं घाद-वृत्ति विरुक्तते ॥१३॥

वर्षाम् शब्द को ही मेवृक के अर्थ में बतलावा है। परमत के उल्लेख के बाद नायण ने अपने भी मत को बतलावा है। इस प्रकार यह अन्यरक वास्तव में शब्दशास्त्र के लिये जान का नायडागार है। इसकी अनिद्धि भी तदतुकुल ही है। पीछे के वैशकरणों ने बड़े आदर के नाय इसके मतों का उल्लेख अपने अन्यों में किया है।

इसके कई संस्करण प्रकाशित हुए े। बहुत परले परिकत्पन्न में इसका प्रकाशन हुआथा। योज्ञे मरीशूर की लंद्कन प्रत्य माला में कई जिल्दों में एक पढ़िया संस्करण निकला था परन्तु दुर्माग्य से यह उपलब्ध नहीं है। खाजकल काशी संस्कृत सीरीज में ४०३ वे प्रत्य के प्याम यह दुलि प्रकाशित हुई है।

इन चारों प्रन्यों की रचना के समय नाय्यांचार्य संगम (द्वितीय) भूपाल के प्रधान मन्त्री थें । इनकी रचना के समय उनकी खनस्या चालीस वर्ष से लेकर पैतालीस राज की सम्भवतः होगी । छतः इन चारों के निर्माण का काल वि० सं० १४१२ से लेकर वि० सं० १४२० इ। सायण के जीवन का यह समय युद्धों में विवय-वैजयन्तां कहानों का समय या; इस तमय में यह केवल संगम के राज्यप्रवन्य में ही व्यस्त न थे, यिक छुनेक संग्रामों में यात्रुओं की परात्त करने में भी मंत्रुओं या यह रचे छाएचर्य का विषय जान पड़ना है कि ऐसे समय में भी जब इन्हें धायर ही ह्यवकाश मिलता ही त्यायण ने किस प्रकार एक नहीं, चार उपयोगी तथा स्थूलकाय पुल्तकों की रचना कर हाली। यह बटना इनके विशेष उत्तराह, झट्टर परिश्रम तथा

° (क) तस्य ( सङ्गमस्य ) मन्त्रि शिरोरसमस्ति मायगसायणः ।

× × :

तेन मायण---पुत्रेष सायखेन मनीषिया । ग्रन्थः कर्मविपाकास्यः क्रियते करुखावता ॥

- (ख) इति × × × श्री सङ्गमराज सकत्तराज्य जुरन्धरस्य...
- ... श्रीमत्सायणाचार्यस्य कृतावलङ्कारसुधानियौ...॥
- (ग) अस्ति श्री सङ्गभागः पृथ्वीत बपुरम्बरः । तस्य मन्त्रिशिरोरसमस्ति मायव्यक्षायवः ॥ तेन मायवपुत्र व सामवीन मनीपिका । आस्थ्या माधवीयेवं धातुङ्गिविरम्बरे ॥

श्रक्तोकसामान्य मनः शान्ति की पर्याप्त परिचायिका है। साधारण व्यक्ति के लिए इतना कार्य करना नितान्त श्रसम्बद होता, परन्तु सायण जैसे महान् व्यक्ति के लिए विभिन्न कार्यों में व्यस्त रहने पर भी प्रन्यों की रचना का श्लावनीय कार्य उनके श्रक्तीकिक गुणो को प्रकट कर रहा है।

## (६) पुरुषाथे-सुधानिधि

पुरार्य-सुधानिधि में लिखा है कि तस्ववेचा तथा सत्कथा-कीनुकी हुकभूपति ने सब विद्याओं के निकेतन श्री माधवाचार्य से प्रस्त्र होकर पूछा कि हे महामते ! आपके श्रीसुख से मेंने विविध शाखों, पुरायों, उपपुरायों तथा महाभारत को सुना है, परन्तु है विमेन्द्र ! अस्पद्धि वाणे पुरुषों के लिए ये गहन है। अतः आख्यान रूप से पुरुपायोंपर्यागी व्यायवाक्ष्यों को मुक्ते महाम । युक्त के इस सुन्दर विचार से माधव नितान्त प्रतन्त हुए और राजा की प्रशंसा कर बोले कि वह मेरा सावयाचार्य नामक अतुज विद्वानों में अर्थनत अंध्य है। मेरे उपदेश से सब कथाओं को आपको सुना देगा। इस प्रकार राजा को प्रवन्न करके माधव ने सावया की और अपनी इप्टि फेरी। तब सावया ने राजा से कहा कि है महाप्राव! आपका प्रस्ताव खुव सुन्दर है। आपको दुदि धर्मोन्युली है। में लोक के हित की कामना से व्यास्वाक्यों को कहा हु ! सावया के इन व्यास्वाक्यों को कहा हु थू इंग्रह 'पुरुपार्थ सुधानिध' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

<sup>े</sup>तं सर्वंविद्यानिवयं तत्त्वविद् बुक्कभूपतिः । सत्कथाकोतुकी इर्वावपुण्यत् राजयोख्तस् ॥ श्रुतानि व्यन्युखादेव शाखाणि विदिषानि च । पुरायोपपुरायानि भारतं च महामते ॥ सर्वाययेतानि विग्रन्द ! गहनान्यव्यनेशसास् । तस्मादाक्यानरूपाणि सुखोपायानि सुझत । पुरुवायापयोगीनि व्याध्वाक्यानि से वद् ॥ तस्य तह्वचनं श्रुत्वा युक्तार्यं बुक्कपूर्वः । प्रश्नार तं सुदा युक्तां भाष्यः प्रवस्नायत् ॥ "श्रम्यं हि कृतिनामाधः सामवायां मसासुन्नः

ऊपर के उदरण में प्रत्य के निर्माण होने का कारण जाना लाता है!
यह प्रत्य विजयनगराविश्वर भी बुकराय की आजा से लिल्या गया था। महाभारत तथा पुराणों में धर्म, अर्थ, काम तथा मीज के विषय में बहुत विजेचन
है इन बचनों को एक प्रत्य में एकत्रित करना प्रत्यकार का उद्देश्य है!
इसके पहले ही सायण में 'सुमापिन सुवानिधि' में एतर् विशयक पयों का
भंग्र किया था, परना वन संग्रह संस्कृत के प्राचीन तथा समसामयिक कवियों
र्जा कृतियों से था। यह संग्रह व्यावरिचित ही बचनों के संकलन होने से
उनसे सर्वथा निम्न है।

(७) यज्ञनन्त्र-सुवानिधि

इसकी पुष्पिका में सायत्य अपने को इरिइरमहाराज का सकल सामाज्यपुरन्यर लिखा है। अनः इरिइर के समय में इसके विरिचित होने की बात स्पष्ट ही है। अध्यक्ष्माच्य तथा शतराय माध्य भी इस राजा के समय में यने। अतः इन भाष्यप्रयों के साथ यह अन्य सायत्य की अन्तिम रचना प्रतीत होता है। यजों के अनुष्टान के विषय में प्रन्य का होना नाम से जान पढ़ता है। अभी तक छुपा नहीं।

> पुराखोपपुराखेषु पुरुषाधेषयोगियोगितीः । वपदिद्या मया राजन् ! कथास्त्रे कथिस्यतिः' ॥ इति प्रशास राजानं सामयाणैसुर्वेशतः ॥ सामयाखोऽप्रजेतोकः प्राह बुक्तमहीपतिस् ॥ "सापु सापु महापाज्ञ ! बुद्धिस्ते कमेन्दिगिती । वदानि ज्यासवाक्यानि जोकागं हितकाम्ययाः' ॥

ैइति श्रीमदाजाधिराज परमेरवर हरिहरमहाराज-सकलसाम्राज्य-थुर-न्धरस्य वैदिकमार्गस्थापनाचार्यस्य सायणाचार्यस्य कृतौ यज्ञतन्त्रनुधानियौ...।।

# अष्टम परिच्छेद

### वेदुभाष्य

सायण के इतर प्रत्यों के विवरण के अनन्तर उनके वेदभाष्यों का प्रकृत विवेचन यहाँ अब प्रस्तुत कि ।। जायगा । सायण के अन्य प्रत्यों को । अतना महत्त्व प्राप्त नहीं है जितना इन वेदभाष्यों को । सहस्त्र साधारण तो इनको अन्य रचनाओं के अस्तित्व से भी सर्वया अपरिचित हैं । वह तो सायण को इन्हीं वेदभाष्यों के रचिता के रूप में जानता है तथा आदर करता है । ये वेदभाष्यों के रचिता के रूप में जानता है तथा आदर करता है । ये वेदभाष्य ही सायणाचार्य की कमनीय कीर्तिलता को सर्वदा आअप वेतेवाले विशाल कल्पकृत हैं जिनको शीतल छाया में आदर्रणीय आअय पाकर सायण की कोर्तिराम सदैव इदि तथा समृद्धि प्राप्त अत्रती जायगी । ये वेदभाष्य ही सायणाचार्य की अलेकिक विद्वात, व्यापक पारिवल्य तथा विस्त्रमन्य आव्यवसाय को आन्वव्यक करने के लिए आज भी नितान्त समर्थ है तथा अमित्रण करने के लिए आज भी नितान्त समर्थ है तथा प्रमुद्धि सी सायणाचार्य की अनित्रण करने के लिए आज भी नितान्त समर्थ है तथा अमित्रण करों को सुनाई जावेगी।

महाराज बुक्कराय के संस्कृत साहित्य, श्रायंघर्म तथा हिन्दू सम्यता के प्रति विमल तथा प्रगाट श्रनुराग से हम सर्वथा परिचित हैं। इसका प्रकटी-करण पीछे के परिच्छेद में प्रमाण पुरःसर किया जा चुका

रचना का उपक्रम है। महाराज ने ऋपने उच्च विचारों को कार्थरूप में परिस्तृत करने के लिए यह ऋावस्थक समभ्ता कि हिन्दू धर्म

पार्यात करन के लिए पेड़ आपरपक जिसका हिन्दू कर के ब्राह्मित तथा प्राण्यानूत अन्यस्त वेदों के अर्थ की सुन्दर तथा प्रामाणिक दंग से व्याख्या की जाय । इसके लिए उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु तथा राजनीतिक अभाव्य माधव को आदेश दिया कि वेदों के अर्थ का प्रकाशन किया जाय । माधवाचार्य वेदार्थ के ममें अमीमांसक थे । जैमिनीय न्यायमाला की रचना कर उन्होंने अपने मीमांसा ज्ञान का प्रकृष्ट परिचय दिया था। अतः ऐसे सुयोग्य विद्वान् से वेदार्थ की व्याख्या के लिए प्रार्थना करना नितान्त उपसुक्त था। परनु जान पड़ता है कि अनेक अन्य आवश्यक कार्यों में व्यव

रहने के कारण माधव अपने शिष्य तथा आश्यदाता के इस आदरणीय आहेरा की मानने के लिए तैरार नहीं हुए । इस कारण से अपना किसी अपना किसी आध्याप से माधव ने अपने करार इस मुक्तर कार्य के नियातने का भार नहीं रखा। कलतः उन्होंने राजा से कहा—चड़ मेरा हुटेटा भाई गाया मार्ग वेदों की सन बातों को जानता है —गृड़ से ही गृड़ अभिप्राय तथा गहरूव से परिचित है। अतः इन्हीं को उस ब्याच्या कार्य के लिए नियुक्त कीजिए। । व्यवस्था के इस उत्तर को सुनकर बीर प्रायम्य कार्य के लिए सम्माना वेदायों की वेदार्थ के प्रकाशन के निए आड़ा दी। तय कुपासु सायणाचार्य ने वेदायों की व्याप्या की।

यह विवरण तैचिरीय संहितासाध्य के आरम्भ में दिया गया है '।
इस्ते पाठकों को विदित हो जायमा कि वेदमाप्यों की रचना का उपक्रम
क्यांकर हुआ। सारयाजाय के जीवन का अप तक का समय कम्पण तथा संग्रम के मन्त्रीकार्य के सन्पादन में व्यय हुआ था। वे नन्त्यू के आस पास सासन तथा प्रबन्ध करने में अब तक लगे थे। वे विजयनगर के शासक हरिष्ठर तथा बुक्क के साथ बनिष्ठ परिचय तथा गाड़ फ़रुरा प्राप्त करने में अभी तक सीभाग्यशाली न थे। सच ती यह ई कि विजयनगर से बाहर अन्य भूपालों के संग राज्यप्रवन्ध में संलग्न रहने के कारण सायण बुक्क के दरवार से दूर ही रहते थे। अतः यदि महाराज बुक्क सायण की योग्यता तथा विद्वार मर्चया आरिचित हों, तो यह कोई आरचर्य की यात नहीं मालूम पड़ती। साधव की विशेष योग्यता को बह भली भीति जानते थे: क्योंकि साधव का

> शतकटाचेच तद्गं वभद् डक्कमहीपतिः । धादिवामाधवाचार्यं वेदायंस्य प्रकाशने । स प्राह त्यतिं "राजन् ! सायणार्यं ममानुजः । सर्वं वेस्पेय वेदार्याः व्याख्यातृत्वे नियुज्यताम् " ॥ हरणुक्तां प्रायवार्येय वीर डुक्क महीपतिः । सन्वशात् सायखाचार्यं वेदार्थंत्य प्रकाशने ॥ ये पूर्वोक्तसीमासे ते व्याख्याचारितस्त्रहात् । कृपाहुः सायखाचार्यां वेदार्थं वक्तु सुखतः ॥

समग्र जीवन विजयनार के शानकों के संग ही वीता था। अतः उन्हें वेदार्थं के प्रकाशन के लिए कारेश देना निनान्त स्वामाविक है। परन्तु माधव ने अपने आपको इस उत्तरायी कार्य के मंगाजने में न लगाकर अपने भाई की हसके लिए चुना। उन्हें अपने माई की विश्वल विद्वला तथा वेद की ममंजता में वड़ा विश्वल था। उन्हें अपने माई की विश्वल विद्वला तथा वेद की ममंजता में वड़ा विश्वल था। अतः इस कार्य को उन्हें ही सींगा। इसके स्पष्ट प्रतीत होता है कि यवि युक्त की ही आज्ञा से वेदमान्यों की रचना का सुन्यात हुआ, तथापि माधवाचार्य का हाथ इसमें विशेष दीखता है। अतः जिस प्रकार इस इन अन्य रह्मों के लिए सायणाचार्य के ऋणी हैं उसी प्रकार हम माधवाचार्य के भी हैं। माधव के लिए हमें और भी आदर है। आपको यदि प्रेरणा कहीं न हुई होती, तो इन वेदमान्यों की रचना ही सम्पन्न नहीं होती। अतः वेदानिमानियों को महाराज बुक्त, माधवाचार्य तथा सायणाचार्य—इत तीनों के प्रति इन गौरवमय अन्यों के लिए अपनी प्रगाड़ इतज्ञता प्रकट करनी चाहिए।

ऋष तक 'वेदभाष्य' शब्द का प्रयोग इस ढंग से किया गया है जिससे इसके द्वारा किसी एक ही बन्य को लचित करने का भाव प्रकट होता है ।

परन्तु वात ऐसी नहीं है। 'वेद' शब्द संहिता तथा ब्राह्मण के समदाय के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ख्रत; वेदभाष्य

संख्या के समुदाय के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ख्रतः वेदभाष्य के द्वारा संहिता तथा ब्राक्षण की व्याख्या तिस्त्व होती है। जिन संहिताओं तथा ब्राह्मणों के ऊपर सायण ने अपने भाष्य लिखे उनके नामों का यहाँ उल्लेख किया जाता है। जहाँ तक पता चलता है सायण ने ज्ञान कायड की व्याख्या में किसी प्रव्य को नहीं लिखा।

सायणा ने इन सुप्रसिद्ध वैदिक संहितात्र्यों के ऊपर त्रपने भाष्य लिखे-

- (१) तैत्तिरीय संहिना (कृष्ण यजुर्वेद की)
- (२) ऋग्वेद संहिता
- (३) सामवेद संहिता
- (४) काएव संहिता (शुक्तयजुर्वेदीय)
- (५) अथव वेद संहिता

सायण के द्वारा व्याख्यात ब्राह्मण तथा आरण्यक-

क—कृष्णयजुर्वे दीय ब्राह्मण्—

(१) तैत्तिरीय ब्राह्मण्

- (२) तैत्तिरीय श्रारएयक
- ल-म्राग्वेद के ब्राह्मसः-
  - (३) ऐतरेय ब्राह्मण
  - (४) ऐतरेय आरएयक
- ग—सामवेद के ब्राह्मण—
  - (५) तारड्य (पञ्चविशमहा) ब्राह्मस
    - (६) पड्विश ब्राह्मग्
    - (७) सामविधान ...
    - (⊏) ऋापेंय ,
  - (६) दवताध्याय ..
  - (१०) उपनिषद् ,
  - (११) संहितोपनिषद.
  - (१२) वंश (१२) वंश
- घ— शुक्र यजुर्वेदीय ब्राह्मण:—

(१३) शतपथ ,

इस प्रकार सायणाचार ने ५ हिता झां के भाष्य तथा १३ झाझणझारप्यको की व्याच्या लिखी। सायण्ड्क बेदमाच्या के नामोल्लेख से
स्पष्टतः प्रतित होता है कि उन्होंने चारो वेदों की सहिताओं के उपर अपने
प्रमामिण्क भाष्य लिखे तथा चारों वेदों की साइत्य भाग की भी व्याख्या
लिखी। ग्रुक्वचुर्वेद तथा सामवेद के समझ बाइत्यों पर सायण ने भाष्य
लिखे। ग्रुक्वचुर्वेद तथा सामवेद के समझ बाइत्यों पर सायण ने इत प्रव्यत्व विपत्त-काय प्रव्य सी बड़े १ ऋष्यायों में विक्तक है। सायण ने इत प्रव्यरत्न की ग्रुप्तर व्याख्या लिखी। सामवेद के झाठ बाइत्य मिखते हैं। इन
आठों बाइत्यों पर सायण ने व्याख्या लिखी है। कुम्पेवर के दो बाइत्य तथा
दी आरप्यक हैं— येतरेय बाइत्य तथा येतरेय आरप्यक; कौरीतिक बाहत्या
तथा कौरीतिक आरप्यक शास्य के वाच्या ने लिखे हैं। इन
आरप्यक हैं । इसे प्रकार कृष्य युवेद की एक ही शास्त से छनेक शासाओं के
आरप्यक की व्याख्या सायण ने वाचा। कृष्यचुवेद की अनेक शासाओं के
प्राय्वक की व्याख्या सायण ने इन स्यों को छोड़कर अपनी ही शासा के
बाह्य तथा आरप्यक के भाष्य लिखे। हैं। इस महार सायलाचार्य ने वेदिक साहिया

के एक विशाल भाग के ऊपर अपने विस्तृत तथा प्रामाणिक भाष्य लिखे। यह कार्ये इतना महत्त्वपूर्ण हुआ है कि उनकी उमता न तो किसी प्राचीन ग्राचार्य से ही की जा एकती है और न किसी परवर्ती भाष्यकार में हां; क्योंकि किसी ने भी इतने वे दिक प्रत्यों पर भाष्य नहीं बनाए। यही सावणाचार्य के भाष्यों का महत्त्व है।

सायगाचार्य ने क्रापने भाष्यों के ब्रोरम्भ में कुछ न कुछ उपोद्धात के रूप में कतिपयं पद्यों को रखा है। इनश्री परीचा से हम इन भाष्यों की रचना के क्रम को भन्ती मीति वतला सकते हैं। सायगाचार्य ने

रचना क्रम सब से पहले बुक्कराय के ख्रादेश से जिस वैदिक संहिता पर भाष्य लिखा वह कृष्ण्यखुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिता है ।

इस संहिता के सर्वप्रथम भाष्य ित जे जाने का कारण यह नहीं है कि यह सायगा की अपनी संहिता थीं। सायग तैत्तिरीय शाख्याच्याथी ब्राह्मण थे। अतः अपनी शाखा होने से तथा अतिपरिचित होने के हेत

तैत्तिश्व संहितातथांतैतिगय संहिता के ऊपर सब से पहले भाष्य लिखना उन्हें ब्राह्मख केमाव्य लिए उचित ही नहीं यत्कि स्वामायिक भी है। परन्तु केयल इसी कारण से ही तैत्तिगय भाष्य को सर्वप्रथम रचित होने

का तौरव नहीं प्राप्त है। इसका एक और ही कारण है। यागानुष्टान के लिए चार ऋ विवो की आवश्यकता होती है जिनके नाम अध्ययु, होता, उद्गाता तथा ब्रह्मा है। इनमें अध्ययु की प्रधानता मानी जाती है। वही यब के समस्त अपनुष्टानों का यजमान के द्वारा विधान कराता है। ऋ नेव ने तो अब तक कहा है कि वही यब के स्वस्त फानिमींण करता है थे (यहस्य

<sup>ै</sup>सायया भाष्य के साथ यह संहिता ज्ञानन्दाश्रम प्रन्थावखी ( नं०४२) में १६०० ई० से १६०४ तक म जिल्हों में प्रकाशित हुई है। इससे पहले कल-कक्ते से भी यह भाष्य ४ जिल्हों में १म६० — १मम९ तक प्रकाशित हुन्ना था। ज्ञानन्दाश्रम संस्कर्य कलकक्ता संस्करय से बहुत ज्ञच्छा है।

२ पूर्व सित झाव्यपु सम्बन्धिन यञ्जेदे निष्पत्न यज्ञशरीर-सुपजीव्य तद्योजितौ स्तोत्रशस्त्रस्पो अवयवौ इतरेख वेदद्रयेन पूर्वते इल्युपजीव्यस्य यञ्च-वेदस्य प्रथमतो व्याख्यानं युक्तम्।—वेदभाष्य भूमिका संग्रह (चौखंभा) पु० १४।

मात्रां विनिनोन उत्तः )। २५ अन्यर्यु के निर्म युर्वेद की शिक्षा प्रस्तुत की गई। युर्वेद के मंत्रों के द्वारा अन्ययु अपने कमें ( विने 'आज्यर्थन' कहते हैं ) का निर्मादन करता है। 'युर्वः' धार की निर्मित दी ( युर्वः यत्रानः ) इतके सामित्यात्रकाय की त्यन्ता देनी है। युर्वेद के द्वारा यत्र के सक्त्र की निर्मात के अननतर ही स्त्रीत्र नया शक्त नामक अवयर्था की अपनेवद तथा नामवेद के द्वारा पृति की जार्ना है। अना या मत्र ने अधिक उपयोगी ही के कार्या उनका ज्यापना न सम्प्रथम करना उनयुक्त है। युर्वेद भी दी अभार का है— इन्य्य नथा अपनेवद के बार पृति की जार्ना है। अना वा निर्मात्र नी साम्यार्थन के स्वार्य प्रति वीविदीय साम्यक्षी के विविदीय साम्यक्षी कराया ही निर्मात्र की अपनेविदीय साम्यक्षी कराया का सम्प्रयाद की सम्प्रयाद की सम्प्रयाद की स्वार्य की स्वार्य की स्वार्य की स्वर्य पहले लिखा जाना प्रमाय्विक है।

स्यण ने तींचरीय संहिता के भाष्य को लिखकर उसके ब्राह्मण तथा आरायक के व्याख्यान लिखने को क्रमब तथा उपित समका। किसी क्रम्य बेद की संहिता पर भाष्य बनाने को अपने यह में से ले के प्रोक्स पह कहीं अपिक बुक्तियुक्त प्रतीत होता है कि गूब बेद के ब्राह्मणन्या आरायकों का भी व्याख्यान उस की संहिता के भाष्य के क्रमनान उसकुत कर दिया जाय। इस प्रकार उस बेद का भाष्य पूर्व हो जाता है। इसी श्लावनीय तथा स्वामाविक कम को सावया में मर्बन ब्राह्मर दिया है। इसी श्री के अपनान समाविक कम को सावया में मर्बन ब्राह्मर दिया है। इसी श्री के अपनान समाविक कम को सावया में इस प्रकार उस हो प्रवास का स्वास सावया । सावया ने इस प्रकार के सरम्प वनाया। सावया ने इस प्रकार के आराम में इस दे पूर्वोंक रचनाक्रम को समस्वत ही प्रविचित्त क्या है

व्याख्याता सुख योधाय तैचिरीयकसंहिता। तद् ब्राक्सर्या व्याकरिष्ये सुखेनार्थविद्यद्वये॥

(२) तैचिरीय शाला की संहिता, ब्राह्मण तथा आरस्पक के भाष्य निर्माण के परचात् ऋग्वेद के व्याख्यान लिखने की वारी आई। अध्वर्ध के वाद होता का कार्य महत्त्वपूर्ण माना जाता है। उसके लिए

भाग का कार्य महत्त्र भागा जाता है। उर्देश तिल्य भागा अधुग्वेद की आवश्यकता होती है। होता का कार्य — होत्र — भागा के समय विशिष्ट देवताओं को बुलाना है। बह ऋचाओं को स्वर के साथ उचारण करता है तब यहाँ में देवताओं का आगामन होता है। इस होत्र कर्म में ऋग्वेद संहिता का उपयोग है। अतः व्याख्यात संहिताओं में यह दूसरी संहिता है। सायण ने ऋग्माध्य के आरम्म में स्वयं लिखा है?:—

> ''त्राध्वर्यवस्य यज्ञेषु प्राधान्याद् न्याकृतः पुरा । यजुर्वेदोऽथ हौतार्थभूग्वेदो न्याकरिष्यते ॥''

वैत्तिरीय श्रुति के अनन्तर ऋग्वेद का भाष्य लिखा गया, यह बात ठीक है। परन्तु सावण ने इस वेद के ब्राह्मण्— ऐतरेय तथा आर्ययक (ऐत-रेय) का भाष्य पहले लिखा, अनन्तर संहिता का भाष्य तैयार किया। ऋग्वेद भाष्य के आरम्भ में ही सावण ने इस काम को स्वीकार किया है—

मन्त्रब्राह्मणात्मके वेदे ब्राह्मणस्य मन्त्रव्याख्यानोपयोगित्वात् श्चादौ ब्राह्मणमारस्यकार्ण्डसहितं व्याख्यातम् । श्रयं तत्र वा ब्राह्मणोदाहरग्रोन

मन्त्रात्मकःसंहिताग्रन्थो व्याख्यातव्यः ॥

सायण ने ऋपने वेदभाष्य का नाम 'वेदार्थप्रकाश' लिखा है तथा इसे ऋपने गुरु विद्यातीर्थ को समर्पित किया है :—

वेदार्थंस्य प्रकाशेन तमो हार्दे निवारयन् । पुत्रार्थांश्चतुरो देवाद् विद्यातीर्थमहेश्वरः ।

समूचे म्हुम्भाष्य का प्रथम संस्करण डा॰ मैक्समूलर ने छ जिल्हों में १८५६-७४ ई॰ में सम्पादित किया या जिसे इस्ट इपिडया कम्प्रनी ने प्रका-यित कराया था। दूसरा संस्करण पहले से अधिक ग्रुद्ध ४ जिल्हों में प्रकाशित किया गया है। भारतवर्ष में दुकाराम तात्या ने न जिल्हों में इस भाष्य को निकाला था। आजकल तिलक विद्यालय पूना से भाष्य का बहुत ही विशुद्ध संस्करण प्रकाशित हो रहा है। अष्टम मयहल तक ३ जिल्द छुप गये हैं। चौथे जिल्द में यह प्रन्य पूरा हो जायगा। यह संस्करण मैक्समूलर के संस्करण स

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>वेदभाष्यभूमिका संप्रह ए० ६३

<sup>ं</sup> ध्राचो त्वः पोषमास्ते युष्णवात् होत् नामक एक ऋत्वित् यज्ञकाले स्वकीयवेवततानास्त्र्वां पुष्टि कुर्वेवास्ते । भिन्नप्रदेशेषु प्राग्नातानां ऋचां श्रवात-मेकन्न सम्पादीताविद्यं शस्त्रमिति क्छाँसं करोति सेवं पुष्टिः । वेदभाष्यभूमिकां संग्रह प्र॰ ३३

कहीं श्रव्ला है। इसमें उपलब्ध समग्र हस्तलेखों का उपयोग किया गया है।

(३) होता के श्रनन्तर उद्गातृ नामक श्वत्विक् का काम आता है। यह उच्च स्वर ने सामों को गाता है। इनी कारण वह 'उद्गातृ' (उच्च स्वर से गाने वाले) के नाम ने प्रतिद्व हैं । सामों के गाने

सामभाष्य के उत्तके इस कार्य को 'श्रीट्गान' कहते हैं। इसके लिए सामवेद की श्रावश्यकता होती है। सम्बाद्यों के ऊपर साम

गाय जाते हैं। श्रतः श्रुपंदे के बाद मामवेद की व्याख्या युक्तियुक्त है। यजुर्वेद के द्वारा यज के स्वरूप की निय्यत्ति होती है। जिल प्रकार शरीर के उत्तर होते पर आम्पूरण पहने जाते हैं, उसी प्रकार श्रूपणाओं के द्वारा यज शरीर भृषित किया जाता है और जैसे आम्पूरणों में मंती तथा हीरे जड़े जाते हैं तथा उनका आश्रम आम्पूरणों ही होता है, वैसे ही श्रुप्ताओं को अलंकृत करने वाले तदाश्रित रहने वाले सामों की स्विति हैं। अतः एक के बाद दूसरे की व्याख्या कम-प्रात भी है तथा स्वामाविक भी। सायणाचार्य ने इसको स्वयं स्वीकार किया है तथा सामाविक भी। सायणाचार्य ने सम्बद्ध स्वीकार किया है तथा हम सम्बद्ध श्रुप्ताओं की स्वास्थाप्तभी स्वास्थाप्तभी स्वास्थाप्तभी स्वास्थाप्तभी स्वास्थाप्तभी स्वास्थाप्तभी स्वास्थाप्तभी साथणाच्या ति वित्रा स्वास्थाप्तभी स्वास्यास्थी स्वास्थित स्वास्थी स्वास

<sup>&#</sup>x27;'गायत्र' स्त्रो गायति शक्यरीषु' । उद्गातृनासक एक ऋत्विक् गायत्र शब्दामिषेयं स्तोत्र' शक्यरीशब्दामिषेयासु ऋक्षु उद्गायति
—चेद्र० सा० सं० प० १३

<sup>्</sup>रजाते देहे भवत्यस्य कटकादिविभूवयाम् । प्राश्नितं मियामुक्तादि कटकादी यथा तथा ॥१२॥ यज्ञजाते यज्ञदेहे स्याद्भिस्तद्विभूषयाम् । सामाञ्चा मियामकाषा ऋड् तालु समाश्रिताः ॥१३॥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>यज्ञं बज्जिनरावयु<sup>°</sup> निंभिमीते ततो यज्ञः । व्याख्यातं प्रथमं परचादचां व्याख्यानमीरितम् ॥ १०॥ साज्ञामुगाश्रितत्वेन सामच्याख्याऽय वर्ण्यते । अनुतिष्ठास जिज्ञासावशाद् व्याख्याकमो झवम् ॥ ११॥

<sup>-</sup>वे॰ सा॰ सू॰ सं॰ पु॰ ६३

#### **ब्राज्यन** सायण श्रीर माधव

श्चोर्यपूर्त की है । अच्छा वंश ब्राह्मण के व्याख्यात के आरम्म में संहिता-त्रवी के अमन्तर साम ब्राह्मणों के निर्माण होने की बात को भाष्यकार ने भी स्पष्ट शाब्दों में स्वीकार दिया है । सामवेद का कोई भी आरप्यक नहीं है। अतः अभावनशात् इसके भाष्य-अस्य भी सायण् ने नहीं बनाए। इन साम ब्राह्मणों की भी व्याख्या उही कम ने की गई जिस कम से इनका नामोल्लेख पहले किया गया है। वसने पहले तास्क्य ब्राह्मण की तथा सबके अन्त में वंश ब्राह्मण की व्याख्या खिलां गईं।

बंग्र ब्राह्मण की व्याज्या खिली गईं ।

(४) वामबेद के अनन्तर काव्य विह्या का भाष्य बना । बबुबेंद के दो
प्रकार हैं—कृष्य युद्ध तथा हुएक खुर । इनमें कृष्ण्य युद्ध की तैतिश्री संदिता की
व्याज्या सबसे पहले की गई थी । शुक्र युद्ध की दो संहिता की
काव्य भाष्य हैं—एक माध्यिदिन वेहिता और दूधरी काष्य संहिता ।
सावण के लगभग शीन वे वर्ष पहले ही राजा भोज के शास्य
काल में आनन्तपुर वास्तव्य आधार्य उत्यव ने माध्यित्त की विद्यति
खिली थीं । वह इतनी प्रामाणिक है कि इसके ऊपर फिर से भाष्य लिखने की
आवर्षकात नहीं। खतः शैप वर्षी काल्य संहिता का भाष्य मिलता है तथा
स्वीक्षमा ने प्रकारित हुआ है। जान पहला है कि सत्य ने उचराई के

'पण्डित सत्यवत सामक्षमी ने सामवेद के अन्यों के उद्धार करने में बढ़ा ही सहुत्व कार्य किया है। उन्होंने सामधिहता, तायवय बाह्यय तथा अन्य सब बाह्ययों का सभाष्य संस्कृत करकरां से प्रकाशित किया था। तायव्य का नया संस्कृत चीकनमा से भी प्रकाशित हुआ हुत्व

ेब्बाल्यातातृम्बद्धवेदी सालवेदोऽपि संहिता । न्याल्याता, शाझणस्याय न्याल्यानं संप्रवर्तते ॥ —चंश शाझणसाय ।

व्योद्यानि शक्षयान्यादौ सर व्याख्याः चान्तिसम् ! वंशायः शक्ष्यः विद्वान् सायकोव्याचिकीपेति ॥ <sup>४</sup>क्षानन्दपुरवास्तम्यवद्धास्यस्य सुनुना । सन्त्रभाष्यसिदं ङ्गृतः भोजे पृथ्वी प्रशासित ॥ उपर व्याख्या नहीं लिखी । श्रानन्ताचार्य ने श्रापने कायव संहिता भाष्य के श्राप्तम में इस बात की पुष्टि की हैं :—

व्याख्याता कारवशास्त्रीय संहिता पूर्वविशितः । साधवाचार्यवर्षेण स्वध्यीकत्य न चोन्ना ॥

साम के ब्रानन्तर कारव भाष्य के लि ते जाने की यात को मायस ने स्वयं स्वीकार किया है ।

५) वंहितामाच्यों में ख्रायर्ष भाष्य गर के छान्न में बना। सायणा-चार्य ने ख्रायर्थ भाष्य के उप्पेष्ठात में लिखा है कि वेदनारी के छानत्तर क्रायर्थ की ब्याख्या लिखी गई। वेदनयी के पहले क्याख्या करने का कारण उपप दिया गया है। उनमें एक छान्य कारण यह भी है कि वेदनयी के खिथानों का फल स्वर्गलोंक में मिलने वाला होता है, परन्तु अयर्थवेद के द्वारा प्रति-पादित अनुष्टानों का फल पारलींकिक (आमुम्मिक) ही नहीं होता, प्रस्तुत ऐहिक भी होता है। छुताः पारलींकिक फल वाले तीनों वेदों के भाष्य के पीछे उभय लोक के कस्याण् करनेवाले (ेहिकामुम्मिक) अ्रायर्थवेद का भाष्य सायण्य ने वनाया—

> व्याख्याय वेदिनतयमामुध्यक्षप्रसदम् । ऐहिकामुध्यिकफत्तं चतुर्ये व्याचिकीर्पति ॥

> > - ग्रथवभाष्य का उपादात।

ऋष्यवेद के ऊपर सायण का ही एक मात्र भाष्य मिलता है, परन्तु दु:ल की बात हैं कि ऋमी तक उनका सम्पूर्णकोप उपलब्ध नहीं हुआ। ऋमी तक यह नीटत ही हैं। इस वेद का सायण माष्य भी

अपर्ध भाष्य काशीनाथ पारहुरक परिवत ने वह परिश्रम से ४ बहे बड़े

बिह्दों में बन्धई से (१८६५-१८६८ ई०) प्रकाशित किया है। बड़ी इस माध्य का एक प्राप्त नंदकर गृहै। इसमें ख्रयबें के २० कायडों में में केवल १२ कायडों (१, २, ३, ४, ६-८, ११, १७-२०) पर ही सावया माध्य है, ख्रत्य म कायड (४, ६, १०, १२-१६) विना भाष्य के ही छोपे गये हैं। एस सुनते हैं, सावया के पूरे माध्य को मी प्रति व्वास्तियर में उपलब्ध हैं। इसका प्रस्तु होना चाहिए।

सायण के भाष्यों में शतपथभाष्य सब से पीछे की रचना है। वेदक्यों का तथा अन्य ब्राह्मणों के भाष्य बुक्क के गण्यकाल में लिखे गये। अधर्य तथा शतपय के भाष्य इस्हिर द्वितीय के राज्यकाल की

शतपथ भाष्य रचनाये हैं। सायण ने पूरे शतपथ पर भाष्य लिखा या, परन्त वह उपलब्ध नहीं होता। इसके तीन संस्करण समय-

समय पर प्रकाशित हुये हैं । डा० वेबर के संस्करण में सावण भाष्य श्रधूरा है । स्थान-स्थान पर हरिस्वामी का भाष्य दिया गया है । कलकत्ता के प्रिणिपिक तीसाइटी का संस्करण श्रधूरा है । इसर वेकटेश्वर प्रेस से शतपय-भाष्य ५ किन्दों में श्रभी हाल में प्रकाशित हुआ है । यह संस्करण विश्वद्ध प्रतीत होता है । इसर मिल कारहो पर सायण का भाष्य उपलब्ध नहीं है, वहाँ हरिस्वामी का भाष्य दे दिया गया है । श्रतः इरिस्वामी तथा सायण—दोनों के स्थान-स्थान पर भाष्यों को मिला देने से हमे पूरा सभाष्य शतपय उपलब्ध हो गया है । इहहारप्यक उपनिषद् परवेबर ने द्विवेद गंग का भाष्य प्रकाश्य हो गया है । इहहारप्यक उपनिषद् परवेबर ने द्विवेद गंग का भाष्य प्रकाश के स्थान स्थान स्थान स्थान के स्थान स्थान

वेदमाष्यों के रचना काल का निर्णय निवान्त महत्वपूर्ण कार्य है। सायणाचार्य ने कित समय इनकी रचना की ? इनकी रचना के समय

भाष्यकार की अवस्था क्या थी? वे उस समय थुवा रचनाकाल ये त्रथवा बुद्धावस्था मे पैर रखा था १ इन प्रश्नों का समुचित उत्तर ऋत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस रचना-काल का

निर्णय हम बहिरंग तथा अन्तरंग साधनों की सहायता से यहाँ करने का प्रयत्न करेगे।

यड़ौदा की सेन्द्रल लाइब्रों में ऋग्वेदभाष्य की एक हस्तिलिखित प्रतिसुरिद्धित है। इसमें केवल ऋग्वेद के चतुर्य ऋष्टक का सायण भाष्य है। इस प्रति का लिपिकाल १४५२ विक्रम संवत् है। इसे ऋग्वेदभाष्य की सबसे भाचीन उपलब्ध प्रति समकती चाहिए। इसते ऋषिक प्राचीन प्रति ऋव तक कहीं भी प्राप्त नहीं हुई है। सायण की सुख्य वि० सं० १४४४ में ऊपर बत लाई गई है। ख्रारा सायण की सुख्य कि चंदी संभवतः यह इस्तिलिखित प्रति तैयार की गई। इससे ऋग्वेदभाष्य की रचना वि० सं० १४५२ के पहले ऋवस्य की गई होगी यह नितान्त सम्बर्ट है। माध्यों में सायया ने प्रस्थ-त्वाना के काल का निर्देश कहीं भीनहीं किया है। यदि किया होता, तो रचना काल का निःमन्दिग्ध निर्णय हो जाता, परन्तु काल-निर्देश न हांने पर भी सायया ने अपने आक्षयदानाओं के नाम का जो उल्लेख किया है उससे रचना-समय वा पता भली भौति चल सकता है। तेचिरीय संहिता आदि चागे संहिताओं तैन्तरीय काह्यया आदि उपिर निर्देश साहया हो के साथ के आदि उपिर निर्देश साहया हो के साथ के आदि या ते के भाष्यों के राम के आदि मान्य ने जुक्तरंभ्य के आदि या ते साथ के साथ के साव के भाष्यों के पिठन मान्य के पिठन का उल्लेल निया है। हम भाष्यों की पुष्पिका में सायया ने अपने को वैदिकमार्गप्रतंक राजाधिराज औ बीर तुक्क का मन्त्री (साजाव्य खुरन्यर) लिला है। अववंधहिता की भाष्यावतरियाका में सायया ने जुक्कतरेश के पुत्र महाराजाधिराज, 'क्षेत्र आद्यन्त्र' वोडक, महत्वानों को करने वाले, विवाय हरिष्ट (द्वितीय) का उल्लेख क्रिया है। शतप्य प्राह्मण के भाष्यारम्भ में हर्नी हरिष्ट का उल्लेख प्राय: इन्हरीक्यदों में पायाजाता है'। इनकी पुष्पिका ते पता चलता है कि इन भाष्यों की रचना

बुक महीपति का नामोल्लेख करने वाजा यह पद्य इन सब संहिताओं तथा बाह्मफों के भाष्योपोदचात में मिलता है।

<sup>२</sup>यथा ऋग्भाष्य की पुष्पिका---

इति श्रीसत् राजाधिराजपरमेरवर-वैदिक सार्यप्रवर्तक श्री वीर बुक्त-साम्राज्यशुर-वरेख सायणाचार्येज विरचित्रे साधवीयवेदार्थप्रकारे ऋक्संहिता-भाष्ये प्रथमाष्टके प्रथमोऽप्यायः ।

<sup>3</sup>तत्कटाचेग तद्रूपं द्धतो बुक्कभूपतेः । अभूत् हरिहरो राजा चीरान्धेरिव चन्द्रसाः ॥

—चे० मा० सं० ५० ११६।

४तस्कटाचेण तद् प व्यतो हुक्कमूपतेः । कृतावतरणः चीरसागरादिव चन्द्रमाः ॥३ विजितारातित्रातो वीरः श्री हरिहरः क्षमाधीशः ॥ धर्मवक्षाध्यन्यः समादिशत साववाचार्यम् ॥४

—शतपय भाष्य का उपोद्धात,

तःकटाचेण तद्रूपं दघद् बुक्कमहीपतिः । ग्रादिशन्माधवाचार्यं वेदार्थस्यप्रकाशने ॥

इस समय ये बेदों के सकल गूट अर्थ के प्रतिपादन करने में नितान्त निष्णात थे। अतः अपने गंभीर सास्त्र शान का परित्य सायस्य ने इन भाष्यों में दिया है। आत्र अपने गंभीर सास्त्र शान्य प्रतिपाद ने कितारा कसने लगते हैं। इसी उम्र में इतना वड़ा काम उठाना तथा उमे सुचार रूप से समाप्त कर देना बड़े ताइस अध्यवसाय तथा पायिख्य का आर्ष्यचं कमक कार्य है। सावसायार्थ ने इस कार्य के स्वीकार करने के अपनत्तर अन्य किसी विशिष्ट कार्य को अपने हाथ में नहीं लिया। उन्होंने अपना रोष जीवन इसी कार्य में लगाया। इससे निश्चत होता है कि समस्य ने अपने जीवन के अस्तिम बीर या चौदोस वर्ष इसी महत्त्वपूर्ण कार्य के सम्पादन में लगाया तथा इसे सक्ततापूर्व के समाप्त किया। पूर्वोच्च आधार पर वेदभाष्य का रचना काल वि उर्थ १९२० ते लेकर वि चंट १९४४ है।

सायगाजार्य ने ऋपने कतिपय अन्यों के नामों के पहिले 'माधवीय' शब्द का प्रयोग किया है। सायग्र की ही बनाई धातुन्ति 'माधवीया धातु-कृति' के नाम से प्रसिद्ध है। सायग्र विराचित ही ऋफ

'माध्ययेथ' नाम संहिता माध्य 'माध्यीय' नाम से प्रत्य की पुष्पिका में कहा कारहस्य गया है। इसे देखकर कितप्य आलोचको को भ्रम बना हआ है कि इन अत्याकी रचना माध्य ने ही की प्रस्त

सायण के प्रत्यों की छानंशीन करने से यही प्रतीत होता है कि आस्त्रोचकों का यह का खिदान्त आन्त हैं। इन प्रत्यों के आरम्म और अन्त की परीचा करने से इस विषय में किसी को भी सन्देह नहीं रहना चाहिये कि इनके वास्तविक रचितता सायण ही हैं। तब माधवीय नाम देने का क्या रहस्य है ? इसका **ऊहापाह करने पर समुचित कारण को समाभना कुछ कुटन नहीं है। यह** प्रमाण तथा उदरण के साथ पहिले हो दिखलाया जा चना है कि इन ग्रन्थों की रचना का आदेश तत्कालीन विजयनगराधीश ने मायवाचार्य ही की दिया। इनके लिखने की ब्राजा प्रत्यक्षक्य से सायगा की कभी नहीं थिली। साधवानार्य के ही द्वारा तथा उन्हीं की प्रशस्त प्रशंसा करने पर वक्क नरेश ने इस सहस्त्र-पर्णकार्यके सम्पादन का भार माय्या के हाथों से दिया। इस प्रकार इस बेद भाष्यों की रचना में माधव का प्रेत्साहन दितान गरायक था। श्रतएव श्चाने ज्येष्य भाता के अपकार भार से श्चावनत होतर यदि सायण से इस पत्थी का 'माधवीय' नामकरण किया तो इसमें हमें तो निरान्त खौचित्र ही नहीं दिखाई पहता प्रत्यत सायण के निश्चन तथा निष्कपट इदय की भी एक भव्य भांकी मिलती है। शतएय श्रपनी स्वतन्त्र रचनायों में भी 'माधवीय' नाम देना इस बात को सचित कर रहा है कि मावव के द्वारा ही नायगा की अपने साहित्यिक कार्यों को ससम्बादित करने का अवसर मिला। अतः 'साधवीय' नाम से माधव के प्रत्य-कर्तृत्व न किसी तरह का संबंध हमें नहीं प्रतीत होता। सायरा ने इन बेटभाष्ट्रों का नाम 'चेटार्थ प्रकास' लिखा है तथा इन्हें अपने विद्यागर श्री विद्यानीर्थ स्वामी को अपित किया है--

वेदार्थस्य पदाशेन तमोहार्वे नियास्यन् । प्रमथाश्चत्रो देयाद् विद्यातीर्थमहेश्वरः ॥

विपुत्तकाय वेदभाष्यों को देखकर आधुनिक घालीचक चकराया करते हैं कि क्या यह संभव है कि विविध राजकीय कार्यों में व्यस्त तथा

विशाल साम्राज्य का प्रश्नक, किसी राजा का एक प्रमा-वेदमाच्य का एक- त्य इतने बड़े अन्य को बिना किसी अन्य व्यक्ति की कर्ज स्व सहायता से अनेले जना सकता है शिज्ञतः उनके हृद्य में

यह संशय सदा प्रन्छन रूप से बना रहना है कि सायण ने स्वयं इन प्रन्यों की रचना नहीं की। बल्कि उनकी अध्यक्षता में अनेक

न स्वय इन प्रत्या का रचना नहां की। बाक्क उनका श्रप्यक्ता म श्रमक विद्वानों ने निरन्तर परिश्रम करके इस प्रस्य रानों को प्रस्त क्या है। शिलालेल का प्रमाण किसी श्रंग में पूर्वोंक संयय की पुट कर रहा है सम्बद्ध १४४३ वि० ( सन् १३८६ ई०) में लिले गए एक शिलालेल

<sup>9</sup> Mysore Archaeological R. pont for 1903 page 54,

में लिखा मिलता है कि वैदिक मार्ग प्रतिष्ठापक, धर्मब्रह्माध्वन्य, महाराजा-विराज श्री हरिहर ने ब्रह्मारएय श्रीगदस्यामी के समज्ञ चतुर्वेदमांच्य प्रवर्तक. नारायस वाजपेय याजी. नरहरि सोमयाजी तथा परटरि दीन्नित नामक तीन ब्राह्मणों को अब्रहार देकर सम्मानित किया। इस शिवाले व का 'चतर्वेद भाष्य प्रवर्तक' शब्द समवत: इस बात को सुचना कर रहा ह कि इन तीन परिज्ञतों ने सायण को वेदभाष्य बनाने में सहायता प्रदान की। विदारस्य स्वामी के समज्ज में ऋग्रहार-दान भी इस प्रसग्ने विशेष सहस्य रखता है। यह तो मिट ही है कि माधव ही विद्यारस्य स्वामी थे। श्रातः जिनके प्रोत्साहन से वेदभाष्य की रचना हुई उन्हीं के समज्ज में इन ब्राह्मणों को सम्मानित करना इन तीन विद्वानों की भाष्य प्रख्यन में किसी प्रशार की सहायता देने की सूचना दे रहा है ! इसी शिलालेख के ब्राबार पर नरिनंदाचार्य ने इन विद्वानों की भाष्य-निर्माण में सायण का सहायक माना है 1 । डा० गुर्णे ने भी ऋग्वेद-भाष्य की अन्तरक परीचा से वेदभाष्य के एक-कर्त व होने में सन्देह प्रकट किया है। इन्होंने वेदभाष्य के भिन्न-भिन्न छाहकों में प्राप्त होनेवाले सन्त्राणों की विभिन्न व्याख्या शैली देखकर यह निश्चय करने का प्रयक्त किया है कि इन भागों की भिन्न भिन्न विद्वानों ने व्याख्या लिखी है'। इन विद्वानों का सन्देह किसी ही अश में सत्य हो सकता है सर्वाश में नहीं। सायखाचार्य विजयनगरं के मन्त्री थे। स्रनेक विद्वानों का जसघट विद्याप्रेसी राजा के दरवार में स्रवस्थ होता होगा । यह ऋनुमान-सिद्ध है । ऋतः कतिपय विद्वानो ने सायण को इस विशाल कार्य में सहायता अवस्य पहुँचाई होगी। यह कोई असंभव घटना नहीं प्रतीत होती। परन्त इससे इस मत का खरडन किसी खंश से भी नहीं होता कि वेदभाष्य का कर्तृत्व एक ही पुरुष के उपर निर्भर है। वेदों के भिन्न-भिन्न सहिता भाष्यों के अनुशीलन करने से हम इसी सिद्रान्त पर पहुँचते हैं कि ये सब भाष्य न केवल एक ही पड़ति से लिखे गये हैं बर्टिक इनके मन्त्रों के ऋषों में भी निवान्त सामन्जस्य है। मन्त्रार्थ में विरोधाभास को देखकर भले ही कतिपय अप्रालोचक चक्कर से पट़ जाँय ऋौर सायग्र के कर्चृत्व में श्रश्रदालु हों परन्तु वेदभाष्यों की विशालता को देखकर, मन्त्राथों की

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> इंडियन ऐंटिक्वेरी ( वर्ष १६१६ ), पृ० १६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> ब्राद्धतोष जुविली का सेमोरेशन वालुम भाग ४ पृ० ४३७–४७६

व्याख्या का अनुरातिन कर, बेदभाष्यों के उपोद्धानों का मनन कर, इस इसी सिद्धान्त पर पर्वृचन ह कि बाह्य कतियब कतियत विरोधों के अस्तित्व होने पर भी, इनके ऊपर एक ही विद्वान् रचयिता की कप्यना की हाप है और वह रचयिता निवाय सायणाचार्य के अन्य कोई व्यक्ति नहीं है।

जिन तीन बिहानों का जपर उन्लेख किया गया है वे विशेष प्रभावशाली प्रतित हंत है। १४६७ से (१६०० ई०) में नारायण वाडपेयवाड़ी की दान का उन्लेख मिला है। १४६० सं० (१६०१ दे०) नारायण, नरहरि तथा पड़ारे दाजिल के हिस्स दिनील के पुत्र विकासने में भूमिदान दिया जब वे 'झाराल' नामक स्थान के शासक थे। है इन परिहती ने सायण को वेदमाच्य में लिखने का नहाया। अवश्य की थी। सायण के साथ महयोग देने के लिए विहानों की एक मरहलां उपस्थित यो जी उनकी संरक्षरता में वेद भिन्न-तंत्र मार्गो पर माण्य लिलानी थी, यह सिहन्तन मानना सुकिपूर्यों है। इतना होने पर भी भाष्यों को एकक नुंता में हम ऋविश्वास नहीं कर सकते क्योंकि इनकी रचना में सायण हो प्य-प्रदर्शक थे।

<sup>&</sup>quot; इंडियन ऐंटिक्वेरी, १११६, पृ० ११

# नवम परिच्छेद

## सायगा-पूर्व भाष्यकार

वेद के अर्थानचिन्तन की परम्परा बढ़ी परानी है। प्राचीनकाल से श्रनेक विद्वान वैदिक सहितात्रों तथा ब्राह्मणों पर भाष्य लिखते आये हैं। इस ख्रान्याय में साय ए से प्राचीन भाष्यकारों का संवित परिचय है। इससे प्रता चलेगा कि किस वेटमाध्य की परम्परा कितनी परानी है। प्राचीन भाष्यों के उल्लेख इघर-उघर विखरे िलते हैं। यदि ये मिल जाँय, तो इस परम्परा की श्रानेक श्रवलाग्रों का जान हमें हा जायगा। इस अनुशीलन से सायण की महत्ता निनान्त स्पष्ट है। सायण के पहले किसी भी भाष्यकार ने इतने वैदिक प्रन्थों पर भाष्य निर्माण नहीं किये थे। एक सहिता को छोडकर वह दूसरी संहिता को छुता तक नहीं। स्थानाशार से इस अध्याय मे केवल प्रधान भाष्यदारों का ही परिचय हे ऋौर वह भी ऋत्यन्त संजित ।

## ( ? )

### तैत्तिरीय भाष्य

तैतिगीय संहिता कृष्ण यज्ञवेंद की प्रधान संहिता है। सायणाचार्य ने सब से पहले इसी संटिना पर अपना प्रसिद्ध भाष्य लिखा । सायरा के भाष्य के पहले भी ऋनेक ऋाचार्यां ने इस संहिता पर ऋपना व्याख्यान लिखा था। इन व्याख्याकारों के विषय में हमारा ज्ञान नितान्त कम है। इनके भाष्य भी श्रभी तक उपनब्ध नहीं हुए हैं। इन्होने भाष्य बनाया—इसका पता हमें केवन परवर्ती लेपको के प्रन्थों में दिए गए उन्लेखों से ही चलता है। केवल एक ही भाष्यकार भास्त्रर मिश्र का पूरा भाष्य मिलता है तथा सुन्दर रीति से सम्पादित कर प्रकाशित भा किया गया है। भट्ट भास्कर मिश्र का ही व्यक्तित्व इस सहिता के सायल-पूर्व भाष्यकारों मे विशेषक्ष से परिस्कट है। इस सामान्य वर्णन के ऋतिरिक्त इनका कुछ विशिष्ट वर्णन यहाँ किया जाता है।

कुषिडन-कुरिडन ने तैत्तिरीय सहिता पर वृत्ति बनाई थी, इसका पता हमें कारडानुक्रमणी के इस श्लोकार्ध से चलता है-

'यस्याः पदकृदात्रेयो वृत्ति शारस्तु कुवित्रनः ।'

पदपाठकार आत्रेय के साथ सम्बद्ध होने में कुण्डिन एक प्राचीन आचार्य प्रतात होने हैं। बहुत सम्भव है कि इन्होंने गुत जाल में आपनी दृति यनाई हों। इनका न तो अन्य मिला है आरे न अन्य थातों ना ही पता चलता है।

सबस्वासी—ब्राज्यार्थं भवस्तामी ने भारत सामा पर भाष्य बनाया होगा । इनका पना बीधाबा प्रयोजनार का क्षाराम के जिल्लस्तामी के इस बाक्य से जलता है—सबस्वामिनतात्तारिका मागा तु उभयनप्रयाशिस्य प्रयोगसारः क्रियते ।

भास्करभट्ट ने श्रयने भाष्य के खारम्म ने भएस्वामी का उल्लेख किया है, जिससे इनके भाष्यकार होने की बाद पढ़ होती है।

गुहदेव—इनके तैनिरोध सहिता य आध्यार होने मे सबसे निश्चित प्रमाण देवराज यज्या के नियरहुवाध्य में मिलता है। भाष्य के ख्यारम्भ में देवराज्य बज्या ने गुहदेव को आध्यार लिला है। तैतिराय प्रायस्यक के 'एश्मयस्य देवा गरीतर' मन्त्र के 'परीत्तर' सावद की गुहदेव कुन व्याख्या को देवराज ने उद्गित किया है किसने इनके तैनिरोध संहिता के व्याख्याकार होने की बात पुष्ट होता है। ये भी प्राचीन भाष्यराग है, क्योंकि ख्याचार्य रामानुज ने 'बिदार्थ संग्रह' में गुहदेव का नामोल्ले य किया है। है ख्रतः विक्रम की ख्राठवीं या नवीं शताब्दी में इनका होना ख्रमुमान-सिद्ध है।

चुर—आचार्य क्तर ने तैतिशीय शेहिता पर कोई साध्य अवस्य क्षिका या । इक्का पना मायणाचार्य की 'माववीया था कितः से दिए गए अनेक निर्देशों ने मिलता है। इनन क्तर का नाम श्रद्ध भाक्तर के नाम ने पूर्व प्रक्तिपित है— यथा पर एसा निर्माशः नचन्ते (ते सं ० -१-१) इत्यत्र क्तरभद्धनास्करीययोः नचन्ते नेवन्ते इति । इमारा अनुमान है कि क्तुर भास्कर

<sup>ै</sup> तथा च 'ररमयश्च देवा गरिगर.' इत्यत्र गुहदेवः 'गरसुदकं गिरन्ति पित्रन्तीति गर्रागरः इति भाष्यं कृतवान् ।'

<sup>े</sup> यथादित क्रमपरियातभक्त्योकत्तम्य एव भगवत् बोधायन-रङ्ग इतिब-गृहदेव - क्षपदि - नार्शव - प्रभूत्रविगीतशिष्टपरिगृहीतपुरातनवेदवेदान्तव्याच्यान सुक्यकार्थस्रुतिनिकरानेद्रशिताऽयं पन्याः ।

मिश्र से पहले ही हुए श्रौर श्रपना भाष्य बनाया। इनके विषय में श्रन्य कुछ्। भी जात नहीं।

भद्ध भास्कर मिश्र—मारकर मिश्र सायण-पूर्व कालीन भाष्यकारों में बहुत ही उन्नत स्थान रखते हैं। इनकी विद्वचा, वैदिकता तथा प्रामाणिकता इस बात से भी विशेष रूप भें सिद्ध होती हैं कि खाचार्य सायण ने अपने वेदमाध्य में तथा देवराजयच्या ने अपने निषयटु भाष्य में इनकी समति को उद्धृत किया है तथा इनके द्वारा प्रदर्शित अर्थ का सादर उल्लेख किया है। इनका समय ११वी शताब्दी के खामनात है। इनके विस्तृत भाष्य ना नाम 'शानयक' है जो मैसूर संस्कृत प्रस्थमाला में कई जिस्दों में प्रकाशित हुआ है।

तैत्तिरीय ब्राह्मण पर भी प्रामाणिक टीकार्ये उपलब्ध हैं-

- (१) अवस्वामी—अहमास्त्र के कथनानुनार इनका आध्य वाक्यार्थैक-पत्कथा। केशव स्वामी ने, जिनका नाम 'विकायङ मयङन' (११ शतक) में उल्लिखित है, बौधायन प्रयागक्षार में भवस्वामी का नाम निर्देष्ट किया है। इततः इनका कमय १० म शतक है। तैचिरीय चंहिता तथा ब्राह्मण पर इनके भाष्यों का निर्देश मात्र मिलता है। भाष्य अभी तक उपलब्ध नहीं है।
  - (२) भट्टभास्कर ने तैचिरीय ब्राह्मण पर भाष्य लिखा है।

### ऋग्वेद के भाष्य

ऋग्वेद वैदिक एंहिताझां में सबंप्रथम माना जाता है खतः इसके भाष्य जिलाने की खोर प्राचीन विद्वानों का खाकुष्ट होना स्वामाविक है। सावण से पहले अनेक वैदिक विद्वानों ने पूरे ऋग्वेद पर वा उसके किसी खंदा पर माध्य लिलाकर इसके खर्च को योधगम्य बनाने का श्लापनीय उद्योग किया है, इनका एंखित विदरण यह है—

- (१) माधवशह—वड़े प्राचीन टीकाकार हैं। इनके भाष्य का केवल एक खरड अभी तक प्रकारित हुआ है, जिसमे प्रथम अष्टक के चार अध्यायों का ही भाष्य है। अन्य चार अध्यायों का भाष्य अभी हप रहा है।
- (२) स्कन्द स्वामी—इनका समय ७ शतक के आरुपास है। इन्होने नारायण श्रीर उद्गीय के साथ ऋग्वेद पर माध्य लिखा था। वेकटमाध्य के कथना-तुसार इन तीनों ने मिलकर भाष्य की रचना की —

### स्कन्दस्वामीनारायण उद्गीय इति ते कमात् चक्तः सहैकमृग्भाष्यं पदशक्यार्थगीचरम्॥

इस भाष्य का अभी प्रयम् अष्टक मद्रान विश्वविद्यालय रे प्रनाशित हुआ है। (३) वेक्ट्साबव—दनकी टाका बरुत ही अप्यान्त है। टनकी समानता स्कन्दरसानी के भाष्य से नहीं का जा तकरी, साप रे के भाष्यों की तो बात री अलग है। दनके दिना का नाम 'वेन्टर' था। दमीनिए ये 'वेक्ट माधवर' नाम से प्रख्यात है। साधव अद्भुद्ध ने प्राचीन हैं, दोनों को एक मानना नितान्त विनानीय हैं। देवरान यन्त्रा (१३७० वि०) ने अपने 'निषयुद्ध-भाष्य' में इनका उन्लेख किंग हैं तथा क्यावरशामी (१३०० वि०) ने 'नामर्थाण्य सच्चेप' में इनके एक अर्थ का निर्देश किया है, इससे स्पष्ट हैं कि ये १३०० विक्रमी रे पूर्व के प्रत्यकार हैं। नाम से ये दिश्यमारत के निवासी प्रतीत होते हैं।

(॰) बानन्द्रतीर्थ—द्वैतमत के संस्थारक श्रीमध्याचार्य ने म्हुग्वेद के आरम्म के ४० सूको पर छन्दोनद भाष्य लिखा है। इस भाष्य का प्रधान उद्देश्य यह दिललाना है कि वेद के समग्र मन्त्रों में विष्णु की ही स्तुति की गई है। धेदैश्य तर्देहसेय वेद्यारे इस गीता चयन के अनुसार भगवान् नारायण की स्तुति वेदों में विद्याना है, इस भाष्य में यह बात स्पष्ट है। अवर्थीय ने हस भाष्य पर अपनी पायिहलपूर्ण टीका लिली है।

(१) झारमानन्द—इन्होंने ऋग्वेद के अन्तर्गत अस्पनाकीय सुक्त पर भाष्य लिखा है जो अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण हैं। इस भाष्य में इन्होंने विजानेश्वर (१२ शः विक्रमी) तथा स्मृतिचन्द्रिका के कर्ता देवयाम् (१३ वि०) के नाम का उटलेख किया है जिससे इनका समय १४ शः के आस-पास प्रतीत ब्रोता है।

ति होता है

पुतरेय बाह्यख पर भी निम्नलिखित भाष्य सायरा से पहले उपलब्ध होते हैं---

(१) गोबिन्दस्वासी—'दैव' की टीका 'पुरपकार' के कर्ता श्रीकृष्ण-लीला शुक सुनि (१३ शतक) ने १६८ कारिका की टीका से गोबिन्दस्वासी का उल्लेख किया है। यही उद्घरण 'साघवीया घानुक्ति' से भी मिलता है। 'वीबायनीय धर्म विवरण' का लेखक संभवतः यही प्रन्यकार है। इससे भट्ट-कुमारिल का निर्देश तथा तन्त्रवार्तिक का उद्धरण मिलता है। झतः इनका ७ शतक से १३ श० के बीच का समय संभवतः १०म शतक है।

(२) षब्तुक्शिष्य—इन्होने सर्वातुक्रमणी पर विदार्थरीपिकाः की रचना १२३४ सं० मे की थी। ये बड़े मार्ग वैदिक थे। इन्होने ऐतरेय ब्राक्षण, ऐत० आरय्यक, आर्यकायन श्रीत तथा एख्यमूत्र, तथा सर्वातुक्रक्षणी पर टीका लिखी है।

#### सामवेद भाष्य

सामसंहिता के ऊपर सायण से पहले ये भाष्य उपलब्ध होते हैं-

(1) माधव—हरहोंने पूरी लामछंडिता पर अपना भाष्य लिखा है।

रिजोजुमें जन्मिन सस्ववृत्तये?—कादम्बरी का यह मंगल-कोक माधव के

'छामविवरण' में मिलता है। यह कहना कठिन है कि यह पय किसका है।
जो कुछ हो, इनका समय सतम या अध्यम शतक प्रतीत होता है। साम का
य-ी पहिना भाष्य है। ये सामबेद के विभिन्न सम्प्रदायों से परिचित हैं खतः

इनका भाष्य नितान्न महस्वपुर्ण है।

(२) मरतस्वामी — ये विक्रम की चौदहवीं शताब्दी के मध्यभाग में विद्यमान थे। दिव्य भारत के राजा बीर रामनाथ के शासन काल में यह माध्य लिखा गया। यह भाष्य क्रत्यन्त संवित है। पूर्ववर्ती भाष्यकार माधव से इसमे पर्याप्त सहायता ली गई है। ये दोनों भाष्य हाल ही में मद्रास

विश्वविद्यालय ने प्रकाशित किये हैं।

(३) गुखबिरखु—इनके साममन्त्र व्याख्यान का नाम मिथिला तथा संगाल में बहुत ऋधिक है। उन देशों के सामवेदियों के नित्य-नैमित्तिक कार्य के उपयोगी साममन्त्रो की इन्होंने व्याख्या की है। खान्द्रोच्य मन्त्र भाष्य का

सन्दर संस्करण कलकत्ता से प्रकाशित हुन्ना है।

साम के ब्राह्मणो पर भी शायण से पहले कई ब्राह्मणों ने टीकापे लिखी हैं। हरिस्तामी के पुत्र जयस्वामी ने तारच्या ब्राह्मण पर, गुणविष्णु ने मन्त्र ब्राह्मण पर, भास्कर मिश्र ने ब्रावेंय ब्राह्मण पर तथा मत्तर स्वामी ने सामविषान पर अपने भाष्यों की रचना की है। पाटकों को याद दिलाना न होगा कि सायण ने इन आटों ब्राह्मणों पर सुबोध भाष्य लिखे हैं।

#### कारव-संहिता-भाष्य

सायगाचार्य के पीछे अनन्ताचार्य, आनन्द बोध आदि अनेक विद्वानों ने

शुक्र यबुर्वेद की कायन संहिता पर अर्नेक भाष्य बनाए, परन्तु सायण के पूर्व-वर्ती प्रधान लेखकों में हलायुव ने इस संहिता पर अपना भाष्य लिखा। इस भाष्य का नाम आह्मण धर्वस्व हैं। इसके आरम्भ में हलायुव ने अपने विषय में कुछ इत दिया है जिससे जान पड़ता है कि वे बंगाल के अश्वित्त हिन्दू नरेश सुप्रिन्द लक्ष्मणसेन के दरवार में धर्माधिकारी के गीरन-पूर्ण पद पर प्रतिष्ठित थे। यह पर उन्हें जवानी जलने पर मिला या। वे इसके सर्वया योग्य थे। वास्यकाल में वे राजपिखत हुए। चड़ती जवानी में ही रूचेत छुत्र धारण करने वा अधिकार तथा मान उन्हें दिया गथा। अन्तिम समय में वे राजा के धर्माधिकारी वने—

बाल्ये ख्यापितरा अपरिडतपदं श्वेताचिविम्बोञ्ज्वल— च्छुत्रोतिककमहामहस्तनुपदं दत्वा नवे यौवने । यस्मै यौवनशेषयोग्यमलिलक्ष्मापालनारायणः, श्रीमान् स्वकृतव्येत देवनुपतिर्धर्माधिकारं ददौ ॥

राजा लक्ष्मण्योन के साथ इस सम्बन्ध से इनका समय सरलता से जाना जा सकता है। लक्ष्मण्योन ने बड़ी योग्यता से गौड देश का शासन किया था। युप्रसिद्ध लक्ष्मण्य संबद ( लं॰ सं॰) के चलानेवाले ये ही विद्यामें में महाराज हैं। १९७० ई॰ के लगभग इन्होंने अपने विच्यात रिता ब्ल्लाल सेन के बाद सिंहासन पर अपना अधिकार जमाया। लगभग ३० वर्ष तक ये राज्य करते रहे। १९०० ई॰ में इनके राज्य का अन्त हुआं। अतः इनका समय वि० सं॰ १९९० से १९०० तक है। लक्ष्मण्योन के प्रमाधिकार होने के कारण इलायुष का भी यही समय सममना चाहिए। अतः इलायुष का काल विक्रम की १३वीं यातान्दी का पूर्वार्ष है।

हलायुष अपने समय के एक प्रख्यात वैदिक विद्वान थे। ब्राह्मण् सर्वस्व के अतिरिक्त मीमांतासर्वस्व, वैध्यवसर्वस्व, शैवसर्वस्व तथा परिवत् सर्वस्व आदि प्रन्य हलायुष की लेखनी से उत्स्व हुए। इससे थे न केवल वेद तथा मीमांसा के ही मान्य परिवत प्रतीत होते हैं, प्रत्युत आगम—विशेषताः वैध्याव तथा शैव आगम—के भी मर्मव जान पढ़ते हैं। अतः ऐसे योग्य व्यक्ति का राज्य के वर्माधिकारी का पद सुशोमित करना निवान्य उचिव था।

<sup>े</sup> रिमथ : प्राचीन भारत का इतिहास पु॰ ४०३-४०७ (तृतीय संस्करण)

अपन सिंहता का भाष्य पहले पहल सायग्य ने ही प्रस्तुत किया। इनके पहिले किसी भी विद्वान् ने इस वेद की संहिता पर भाष्य न्हीं लिखा। सायग्य ने पूरी संहिता पर भाष्य लिखा था, परन्तु हुपे हुए प्रन्थों में केवल १२ कायडों का ही भाष्य मिलता है। इस प्रकार सायग्-भाष्य भी अध्रुरा ही है

शतपथ साध्य-शतपथ दोनों शाखाओं—माध्यन्दिन तथा कार्य-में मिलता है। (१) कायब शतपथ पर भाष्य महाभारत के टीकाकार नीलकएठ ने किया था। भाष्य तो मिलता नहीं, केवल उसका निर्देश वनपर्व के १६२ स्रुक के ११वें रलोक की टीका में उन्होंने स्वयं किया है।

(२) माध्यन्दिन शतपथ—सुनते हैं उच्यट ने इस पर टीका लिखी यी। इनसे बहुत पहिले हरिस्वामी ने पूरे शतपथ पर अपना भाष्य बनाया या, जो आजकल पूरा नहीं मिलता। ये बड़े भारी वैदिक थे। ये पराशरगोत्रीय ैनागस्वामी के पुत्र तथा अवन्ति के राजा विक्रम के धर्माध्य ज्ञ थे। सीभाग्य से इनके भाष्य में रचना-काल का निर्देश हैं। भाष्य का निर्माण ३७४० कलिवर्ष अपत्र ५३८ हैं। में हुआ था, जिससे स्पष्ट है कि ये विक्रम की षष्ट अनुनाहती में विद्यासन थे। यह भाष्य ग्राजिन तथा ग्रामाशिक है।

## दशम परिच्छेद

# देदानुशीलन में सायग का महत्त्व

### वेद का महत्त्व श्रीर लक्तरा

वेद हमारे सनातन धर्म के सर्वस्व हैं. इसे यहाँ दहराने की आवज्यकता नहीं प्रतीत होती। वेद में निहित बीजों को ही लेकर कालान्तर में भिन्न भिन्न दर्शनों की रचना हुई श्रीर नाना प्रकार के मत-मतान्तरों की उत्पति भारत में हई. यह प्रत्येक विद्यासम्पन्न व्यक्ति को विदित है। वेदत्व का लच्चण हमारे नव्य नैयायिकों ने बड़ी ही पेचेदी भाषा में किया है। जिसकी दुरुहता के कारण इस साधारण संस्कृतज्ञ के हेतु लिखे गए प्रन्थ में उद्धृत करना उचित नहीं प्रतीत होता। सायण ने तैत्तिरीयसंहिता की भाष्यभूमिका में जो लक्क्सण लिखा है वह प्रसिद्ध होने के कारण यहाँ दिया जाता है। वे कहते हैं कि 'इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के लिए अलौलिक उपाय को वतलाने वाला प्रन्थ ही वेद है। श्रलौकिक उपाय को वतलाना वेद का काम है. इस कथा से प्रत्यक्त और अनुमान की व्यावृत्ति हो जाती है। ज्योतिष्टोम, अग्निहोत्र आदि यज्ञों के अनुष्ठान से इष्ट फल की प्राप्ति होती है तथा कलझ मचल करने से ऋनिष्ट की उत्पत्ति होती है। ऋतः ज्योतिष्टोम की विधि श्रौर कलव्ज भक्तग्र के निषेध के लिए इजारों श्रुतुमान तार्किकशिरोमिशा भी करें, परन्त वेद के श्रतिरिक्त उस नियम निषेध का पता लग ही नहीं सकता. क्योंकि इन ख़लौकिक साधनों के विषय में हमारे भौतिक जगत के ऊपर अवलम्बन करनेवाला प्रत्यच प्रमाण 'नितान्त मौन है और उसी प्रकार प्रत्यक्त के ऊपर ऋाश्रित होनेवाला ऋनुमान प्रमाण भी। इसी कारण ऋलौकिक साधन के बोधक ग्रन्थ को वेद के नाम से पकारते हैं। इसीलिए वेट के विषय में कहा गया है-

> प्रत्यचेणानुभित्वा वा वस्तूपायों न शुष्यते । एतं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता ॥ वेद की वेदता इसी कारण से है कि जो उपाय प्रत्यस्व या अनुमिति

की सहायता से न मालूम पड़े उसे स्पष्ट कप से बतलाना । इस प्रकार खेद की विशिष्टता अन्य अन्यों की अपेना स्वतः सिंड है। वेद को इस आर्थ लोग ईरवर वाला मान कर नित्य पूजते हैं। मीमसिकों और नैयाविकों को बात में इस विषय को लेकर गहरा मतनेद हैं। मीमसिकों और नैयाविकों को वाल के बीच में इस विषय को लेकर गहरा मतनेद हैं। मीमसिक इन्हें अपौरुषेय मानते हैं। उन री सम्मति में शब्द स्वयं नित्य होता है। अता बेद के प्रकाशन के लिए पुरुष—ईर्वर—के प्रयक्त की आवश्यकता नहीं। इसके विपरीत नैयायिकों ने इसे ईर्वर कर्नु के अर्थात् पौरुषेय मानने के लिये अपनेक अर्जुमान प्रकार का प्रदर्शन किया है। इस भी पौरुषेयस और अपौरुषेयस के शहरे तल की छान-वीन किए विना भी कह सकते हैं कि उनकी नित्यता के विषय में हमी प्रमार का मतमेद नहीं वील पड़ता।

हुम लोग वेदों को अनादि मानते आये हैं और आज भी मानते हैं,
परन्तु परचारत विद्वान इनकी रचना के काल बतलाने के लिये विशेष परिश्रम
कर इन्हें अरस्त अर्बाचीन प्रमाधित करते हैं। एक समस ऐसा पाजब
कर्दों को रचना आज ने चार इजार वर्षों के भीतर ही मानी जाती थी, परन्तु
हुपर वैदिक विद्वानों ने काल-विषयक प्रमाखों को बड़ी छान-बीन की है और
भूशास्त्र के सिद्धान्तों के आधार पर इनका काल लाखों वर्षों का बतलाया
है। ज्येतिय सम्बन्धी आधारों से लोकमान्य तिलक तथा जर्मन विद्वान्
याकोधी ने ऋाचेद का समय आज से आठ इजार वर्ष प्राचीन माना था।
परन्तु इपर ख्रीवनाशचन्द्र दास ने 'ऋग्वेदिक इंडिया' नामक प्रन्य मे भूशास्त्र
सम्बन्धी उल्लेखों के आधार पर ऋग्वेद का समय लाखों साल पुराना
बतलाया है। जो कुछ भी हो, इतना तो निश्चित-सा जान पड़ता है कि वेदों
का समय नितान्त प्राचीन है और मुमरहल के समस्त प्रन्तों से भी इनके
प्राचीन होने में कोई भी आपति नहीं दील पड़ती। खतः इतने प्राचीन वेदों
के अर्थ के हान के लिए कीन-सा सम्रीवत साथ को हकता है?

धायणाचार्यं की इपा से हमारे पाल चारों बेदों की सहिताओं, कतिषय काक्षणों और आरयपकों के उत्तर प्रामाणिक भाष्य हैं। इन भाष्यों की महत्ता की परीचा करना अब हमारा प्रधान कार्य होगा। सायण ने इन भाष्यों में जिस व्याख्या शैनी का प्रधानतया अनुसरण किया है, वह शैली कहाँ तक माननीय है और उसके अड़ीकार करने से आजकल के बेदाख्ययन में कितनी सहायता मिल सकती है ? इस शैली का अनुसरण करना सम्प्रति उपादेय होगा या नहीं ? इन्हीं प्रश्नों का समुचित उत्तर देना इस पिच्छ्रेद का प्रधान विषय होगा ।

वेट का ऋर्यानसन्धान करने के लिये समय-समय पर भिन्न-भिन्न प्रकार की पद्धतियों का त्राविभीव हन्ना है तथा इस समय में भी पाश्चात्य विद्वानों ने इसके अर्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिये एक विचित्र ही पद्धति का जन्म दिया है। वेदों की प्राचीनता सिद्ध ही है। ये देवल आर्थ जाति के ही सब से प्राचीन धर्म-प्रन्थ नहीं हैं. वरंच समग्र मानव जाति के इतिरास में ये ही सर्वे प्राचीन ग्रन्थ प्रमाणित हुए हैं। अतुएव इतनी प्राचीनता के कारण इनकी दरूहता स्वयंसिद्ध-सी है। प्राय: समसामयिक ग्रन्थों के भाव तथा भाषा की तलना करने पर किसी ग्रन्थ का ऋर्थानचिन्तन किया जाता है. परन्त वेदकालीन किसी अन्य प्रत्य के अभाव में इसके भाव तथा भाषा की तलना ऋर्य प्राप्ति के उद्देश्य से किस के साथ की जाय ? इनने प्राचीन होने के कारण अनेक वैदिक शब्दों का प्रयोग व्यवहार से सदा के लिये जाता रहा। इतना ही नहीं उनकी गम्भीरता भी दब्हता का कारण है। वेदों में हमारे सनातन धर्मके सब तत्त्वों का, सब दर्शनों के मूल सिद्धान्तों वा बीजरूप से निर्देश किया गया है। खत: यदि उनके वास्त्रविक खर्थ के विषयों के लिए विद्वानों से प्रवल तथा गहरा सतमेद हो तो इसमे विस्मय के लिए स्थान नहीं है।

वेदार्यानुसन्धान के विषय में आज कल प्रधानतया तीन मत मिलते हैं, जिनमें से पहला मत पार्चात्व वैदिक अनुमन्धान कर्ताओं का है और अप्रवाद में स्वाद में सारत के वैदिक बिद्यानों का। इन तीनों मतो के गुण-दोष विवेचनपूर्वक सच्चे अर्थ की प्राप्ति के लिये ग्राष्ठ पद्धिका विचार उपिस्पत किया जायगा और कायण का महत्त्व इस विषय में कितना अधिक है, इसका मी विचार आगी किया जायगा। इस आरम्भ पहले पारचात्य पद्धित से ही करते हैं जिठका विवेचन यूरोप और अमेरिका के वेदानुशीली स्काजरों ने किया है। इन परिवती का हम भारतोंथों के ऊपर यहा उपशार है। इन लोगों-ने भारतीय अंथों के प्रकाशन करने में अपना अपूर्य समय और आये लागया है तथा इनकी यहिर क्व परीज्ञ करने में विशेष अध्यवसाय और गाड अनुराप का परिचय दिया है। इनका विद्या प्रेम रलावनीय है। इनका विद्या प्रेम रलावनीय है। इनका विद्या प्रेम रलावनीय है। इनके कारण की इमारे धार्मिक संयों के अच्छे-अच्छे संस्करण आज उपलब्ध

हो रहे हैं। ख्रतः हम इनके उपकार को मानते हैं श्रौर उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।

यूरोपियन तथा अमेरिकन संस्कृतकों ने वड़े परिश्रम से हमारे वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है तथा वैदिक प्रत्यों के अतीव शुद्ध संस्करण भी प्रकाशित किया है। इस विषय में सबसे पहला नाम प्रोप्तेः

पारचात्व विद्वानों सर मैक्सम्यूलर का है जिन्होंने सन् १८४६ से लेकर १८७५ का अध्यवसाय ई० तक अर्थात् लगभग छुन्बीत वर्षों में ऋग्वेद का सायग्र-

भाष्य के साथ ऋत्यन्त विश्रद्ध संस्करण ६ जिल्दों में निकाला। डाक्टर वेदर ने यलुर्वेद की दोनों संहिताओं का, डाक्टर वेनफी ने सामवेद का तथा डाक्टर राय तथा व्हिटनी ने मिलकर अर्थर्वसंहिता का प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित किया । कई ब्राह्मणों के भी सन्दर संस्करण यूरोप से निकले हैं। वैदिक प्रन्थों के अनुवाद भी प्रवरता के साथ किये गये मिलते हैं। सबसे पहले डाक्टर विल्सन ने ऋष्वेद का श्रानुबाद १८५० ई० में सायसभाष्य के ऋघार पर करना ऋारम्भ किया, परन्तु इसे पूरा नहीं किया । इसके अनन्तर जर्मनभाषा में ऋग्वेद के दो अनुवाद निकले । १८७६—७७ . ईस्वी में डा॰ शासमान ने दो जिल्दों में ऋग्वेद का पद्यास्मक ऋनुवाद भार-तीय टीकाकारों की उपेन्ना करके शुद्ध पाश्चात्य पद्धति पर किया / उसी समय डा॰ लुडविंग ने गद्यात्मक अनुवाद छः जिल्दों में १८७६—८८ ई॰ के बीच उपयोगी व्याख्या के साथ प्रकाशित किया। काशी के क्यीन्स कालेज के श्चाष्यच्च डा० ग्रिफिथ साहद ने भी चारों वेदों का ऋंग्रेजी भाषा में श्रमुबाद किया। इसके अप्रतिरिक्त डा० कीथ ने तैत्तिरीय संहिता का, डा० व्हिटनी श्रीर लैनमैन ने अधर्व मंहिताका टिप्पसी के साथ-साथ अनुवाद किया है। अपन्य वैदिक प्रन्थों के भी अपनुवाद हैं। साथ ही साथ वैदिक साहित्य, वर्म, सन्यता श्रादि के भी विस्तृत श्रनुसन्धान-प्रत्य प्रस्तुत किये गये हैं। इस प्रकार पाश्चात्यों का वेदानुशीली हिन्दुक्रों के ऊपर ऊपकार का भारकम नहीं है।

इतना होने पर भी इनकी उद्माबित पद्धति भी ताहश दोषरहित तथा प्रामाशिक है हते मानने के लिए इम तैयार नहीं हैं। इनका कहना है कि वेदायीनुरीलिन के लिए तुलनात्मक साधा शास्त्र तथा इतिहास की श्रावश्यकता तो है ही, साथ ही साथ भारतेतर देशों के धर्म तथा रीतिदिवाल का भी श्रम्भव्यन अपेचित है क्योंकि इन दोनों की पारस्परिक तुलना
ही हमें वैदिक धर्म के मूल स्कर्म का परिचय दे सकती है। इसी कारण हसे
Historical methood (दितिहासिक पदित) के नाम से पुगरते हैं।
और भारतीय परम्परा है इसके विषय में ये लोग श्रस्यन्त उदातीन हैं। इनका
तो यहाँ तक कहना है कि भारतीय व्याख्याता परम्परा का पत्याती होने से
मूल श्रम्य तक पहुँच ही नहीं सकता। अतः ब्राह्मण टीकाकार के ऊपर ये लोग
श्रम्यश्रद्धा का श्राह्मण लगाते हैं और राय आदि प्राचीन वेदानुशीली
पाश्चात्य परिवत उसे वेदों के अर्थ करने के लिए सर्वया अयोग्य टहराते हैं।
श्रीर सोय्य किसे बतलात हैं। उस यूरोपियन को, जो भारतीय परम्परा से
श्रम्भिश्च हिकर भी भाषाशास्त्र, मानवशास्त्र, श्रादि श्रादि विषयों की जानकारी रखता है।

इस पदित में इन्ह गुणों के रहते हुए भी अवगुणों और दोषों की ही भरमार है। वेदों का आविर्माव इस आर्थावर्त में हुआ। वेदों में निष्ठित बीजों को लेकर हो कालान्तर में मणीत इस आर्थावर्त ने पारचास्य पद्धति अनेक स्मृतियों की रचना देखी, अनेक दर्शनों का के गया वोष पारवर्भाव देखा और अरोक धर्मों के तस्थान साथा जनत का

अवलोकन किया, अतः वेद हमारी वस्तु है। हमारे 
ऋषियों ने—आत्मजानी विद्वानों ने, तत्त्वों के सावात्कर्ता महर्षियों ने—
उनका जिस रूप में दर्यन किया, जिस प्रकार उनके गृह रहस्यों को समभा
और समभाया, उसी रूप में उन्हें देखना तथा उसी तरह उनको समभाग
दुरुह अतियों का वास्तविक अनुशीलन कहा जा सकता है। इस विषय में
आगे चलकर अन्य जातव्य वार्तों का उस्लेख किया जायगा। इस प्रकार
वेदों से भारतीयता निकाल कर उन्हें भारतेतर विज्ञान तथा घर्म की
सहायता से समभाने का दुःसाइस करना 'मूले कुठाराचातः' की लोकोिक
को चरितार्य कर रहा है। इस प्रकार वेदों के अर्थ कर के तद्युसर
वेदिक आयों के विषय में इन लोगों ने विचित्र और अनग्रल वार्ते तक
कह डाली हैं। उदाहरण के लिए इम एक ही बात की परीचा गर्दी करेंगे।
वेदिक काल में इस आर्थ भूमि में लिख गुवा यी कि नहीं? वैदिक काल में
इन विद्वानों ने जिस शब्द के वल पर उसकी सत्ता विद्वानों है वह शब्द है वह शब्द है

शिष्टनदेव, जो ऋग्वेद में दो जगह (७।२१।५१, १०। ६६।३९ स्त्राया है। पश्चिमी बिद्रानों ने इस शब्द के उत्तर भागको ऋभिधा-प्रधान मान कर इसके द्वारा यही ऋर्य निकाना है कि उस समय लिङ्ग पजा होती थी। परन्त क्या बास्तव अर्थ यह है ? सच तो यह है कि यहाँ 'देव' शब्द स्नाल-हारिक अर्थ में (देव के समान) व्यवहृत हुआ है। वेद के पितृदेव मातृदेव, श्राचार्य देव श्रादि शब्द इसी श्रेगी के शब्द है। पर इनका अर्थ माता को पजनेवाला या पिता आचार्य को पजनेवाला है ? तैचिरीय उपनिषद (१११) में 'मातदेवो भव' क्या इस अर्थ में आया हुआ है ? वहाँ तो यही अर्थ है माता को देवता की तरह मानो जानो । इसकी व्याख्या में शङ्कराचार्य ने 'देवतावत उपास्या एने इत्यर्थः' यही लिखा है। ऋतः इस श्रेणी के शब्दों का गर्थ हुसी प्रकार होना चाहिए। 'श्रदादेव' शब्द 'शिश्नदेव' से भिन्न नहीं है। ग्रात: दोनों में 'देव' को ग्रालक्कारिक ही मानना उचित है। ऐसी दशा में 'शिश्नदेव' शब्द का अर्थ हुन्ना-शिश्न (लिंग) है देवता जिसका श्चर्यात कामकीड़ा में निरत पुरुष। इसीलिए यास्क तथा सायण ने इस शब्द का श्चर्य 'श्रव्रह्मचर्य' किया है। श्रतः भारतीयों ने संस्कृत भाषा के व्यवहार के श्चनुकुल ही इसका परम्परागत ऋर्थ 'ऋब्रहाचर्य' ही माना है, परन्त साहबो ने इस प्रयोगमलक परम्परागत अर्थ की अकारण उपेता करके अधामाणिक तथा निर्माल सिद्धान्त की उदमावना की है। इसी प्रकार पारस्कर रख्यसूत्र के 'कूर्म पित्तमक्के निधाय जर्पात' का अनुवाद करते समय जब जर्मन विद्वान श्रोट्टन वर्ग 'कुर्मिपत्त' शब्द के 'जलपूर्ण शराव' (घड़े) बाले परम्परागत श्रर्थ की हुँसी उड़ाते हुए 'कूर्म' (कञ्जूए) के पित्त को गोदी में रखकर जपने की व्यवस्था देते हैं, तब हम श्रापको क्या कहें १ ग्रह्म पद्धति से परिचित ब्राह्मण टीकाकारों के अपर्थ में हम आस्था करें अथवा एख से अपरिचित आहिन्द जर्मन के अर्थ को हम प्रभाग कोटि में माने ? यदि इस तरह विचित्र शब्दों को हम एकत्रित करे तो एक वडा पोथा तैयार हो सकता है।

यह तो हुई अर्थ करने में गड़बड़ी। अब शब्दों के तोड़ मरोड़ करने

<sup>ै</sup> न यातव इन्द्र खू जुबुनो न वन्दना शविष्ठवेद्याभिः स शर्धदयो विषुणस्य जन्तोर्मा शिरतदेवा स्विगुद्धः तनः ॥ २ सन्तर्ग यच्छद्रदुरस्य वेदोक्षण छिरतदेवाँ स्वभि वर्षसा भूतः॥

में भी ये पीछे नहीं हैं। हमारे मन्त्रों में पाठभेद की गुंजायश तो लेशमात्र भी नहीं है. क्योंकि इनके संरक्षण करने में आयों ने कितने वैतिक शब्दों की ही प्रकार की युक्तियों से काम लिया है। पदपाठ, क्रम-पाठ करणता पाठ, बटापाठ, घनपाठ श्रादि पाठों की कल्पना करके मन्त्रों के प्रत्येक पढ के स्वरूप को निश्चित किया गया है. जिससे वर्शविभेद को कौन पछे ! सक्स स्वर में भी परिवर्तन के लिये स्थान नहीं है । ऐसी दशा में मन्त्रों में पाठ-भेद की कल्पना करना निवान्त ग्रानपयक्त प्रतीत होता है. परन्त इन पाश्चात्य वैदिकों ने स्वकत्पित अर्थ की सिद्धि के लिये अनेक प्रकार के विचित्र, श्रश्नुतपूर्व और अविचारित रमणीय पाठों की मनमानी उद्भावना की है। डाक्टर ऋार्नाल्ड साहब ने, जिन्होंने वैदिक छन्दों की परी का करने के लिये वैदिक मीटर (वैदिक छन्द) नामक विद्वत्तापर्श प्रत्थ की रचना की है, यही लिखा है कि जहाँ-जहाँ 'पवाक' शब्द आया हन्ना है. वहाँ सर्वत्र छन्द की विषमता को बचाने के हेत 'पावक' पाठ होना चाहिए और कभी होता भी था। परन्त अश्रान्त परिश्रम से प्राचीन मन्त्रो-भारण को यथातथ्य रूप से बनाये रखनेवाले हमारे वैदिक इस शब्द के इस काल्पनिक परिवर्तन से सर्वथा ऋपरिचित हैं। इस दशा में यह साहवी पाठमेद कहाँ तक मान्य हो सकता है ? किसी काल्पनिक अर्थ की सिद्धि के लिये मन्त्रों के पदों में मनमानी परिवर्तन करना कहाँ तक न्यायसङ्गत हो सकता है १ इसे संस्कृतज्ञ पाठक स्वयं विचारकर देखें श्रीर समकें । परन्त सीमाग्य वश वहाँ श्रव हवा बदली है, उनका रुख पलटा है। श्रव ये लोग भी भारतीय अर्थ को उपेचा की सीमा के भीतर ले जाना नहीं चाहते । फिर भी हमें बाध्य होकर यही कहना पढ़ता है कि पाश्चात्य विद्वानों के वहिरक परीचा के ढंग की सराहना करते हुये भी इस लोग न तो उनकी ऋर्यानुसन्धान-पद्धति को निर्दोष मानते हैं श्रीर न इसे सर्वाश रूप में अहुए। करने के ही पद्मपाती हैं।

श्चव दूसरी पद्धति की रूप रेखा का निरीख्ण तथा परीख्ण कीजिए। इस पद्धति के उद्मावक भारत के प्रसिद्ध वर्मसुघारक स्वामी दयानन्द सरस्वती जी थे। इसके श्रमुकल स्नापने ऋग्वेद के श्रमेक भएडलों

स्वासी द्वानन्द के ऊपर अपना नवीन भाष्य भी बनाया था। ऋग्वेद के सरस्वती की पदिति लगभग दो तिहाई भाग पर आप का भाष्य है और रखवेंद की पूरी संहिता के ऊपर। स्वामी जी के निधन के अनन्तर समाज में अन्य वैदिक विद्वानों को कमी नहीं हुई और स्वामी जी का उदिष्ट कार्य विशेष अंश मे परिपूर्ण-ना दिवाई पढ़ता है। अजनेर के वैदिक संवालय ने वारों संहिताओं को तथा शतपय ब्राह्मण वे सुलम मूस्टम में छापकर कार्यायों से संविद्य में वार्याय शतपय ब्राह्मण वे सुलम कर कार के स्वाचित कर यहा ही प्रशंसनीय कार्य किया है। आजकल अजनेर से ही अयर्ववेद का भाष्य हिन्दी में बड़े टाट बाट से प्रकाशित हुआ है। इतना ही नहीं, आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान् आर्यमिन जी ने ऋग्वेद के अवशिष्ट भाग पर अपनी नवीन टीका खिलकर स्वामी दवानन्द के कार्य की एक प्रकार से पूर्ति कर दी है। औष के महाराष्ट्रीय आर्यसमाजी परिवल वातवृक्षर में विदिश्य हिंदी और के महाराष्ट्रीय आर्यसमाजी परिवल वातवृक्षर के विशिव हिंदी और के सहराराष्ट्रीय आर्यसमाजी परिवल वातवृक्षर के विश्वक हैं। उन्होंने वेद के ऊपर, विशेषतः अयर्व पर, स्वमतानुकूल व्याख्या खिखी है जिसका आदर और प्रचार आर्य-समाज की मेमी जनता में विशेष रूप से हैं। गुस्कुल से सम्बद्ध अन्य अनेक विद्वानों ने भी वेद के विभिन्न भागों पर विशेष परिश्रम के साय ग्रन्थ लिखा है। इस प्रकार आर्य समाज ने देद प्रचार में बहुत कुछ योगदान किया है, इसके लिए वे हमारी अद्वा के भाजन हैं।

स्वामी जी ने ऋपने भाष्य में ऋनेक विशिष्ट बातों का उल्लेख किया है। इस भाष्य में वेदों के ऋनादि होने का सिदान्त प्रतिपादित है। ऋपकी

हिण्ट में वेद में लौकिक इतिहास का सबंधा अभाव है। पद्धति के वेदों के सब शब्द यौगिक तथा योगरूड हैं, रूड नहीं— गुया-दोष यह सिद्धान्त स्वामी जी की अर्थनिरूपण-पद्धति की आधार-

शिला है। जितने इन्द्र, श्रिप्त, वस्ता आदि देवता वाचक

शब्द हैं वे यौगिक होने से एक ही परमात्मा के वाचक हैं। स्वामी जी इस प्रकार आध्यात्मिक यौली के माननेवाले हैं। अंशतः यह सिद्धान्त ठीक है। निरुक्तकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जितने देवता हैं वे सब एक ही महान, देवता—परमेश्वर—की विशिष्ट शक्ति के प्रतीक मात्र है—"महान देवता—परमेश्वर—की विशिष्ट शक्ति के प्रतीक मात्र है—"का माग्यात, देवाताया एक आत्मा बहुबा स्त्यते। एकस्यात्मान्तर्य देवाः प्रयक्ति न भवितः" (निरुक्त ७। ४)। श्रुव्यदे का सप्यध्यतिपादन है—"एकं सद्यक्ति वहुषा बहुत्याने वर्म मातिर्श्वानमाहुः" (स्वृट संव १ १६४ ४६)। अतः अग्नि, इन्द्र आदि देवताओं को ऐश्वर्यशाली परमेश्वर का रूप मानना सबया उचित है। यहाँ तक किसी भी विद्वान को आपत्ति नहीं हो

सकती: परन्त जब इस शैली के अनुसार अबि आदि देवताओं की सत्ता ही बिल्कुल नहीं मानी जाती. तब आपित का उदय होता है। यास्क के मतानसार वैदिक मन्त्रों के तीन प्रकार के ऋर्थ हैं-- ऋषिभौतिक. श्राधिदैविक तथा श्राध्यात्मिक । तीनों श्रर्थ तीन जगत से सम्बन्ध रखते हैं श्रीर तीनों यथार्थ हैं । प्रत्येक मन्त्र भौतिक ऋर्थ को बतलाता है: किसी देवता विशेष को भी सचित करता है साथ ही साथ परनेश्वर के ऋर्थ का भी वोधक है। श्रतः श्रमि, इन्द्र श्रादि शब्दों को केवल परमेश्वर वाचक मानना तथा विशिष्ट देवता का सचक न मानना उचित नहीं है। 'ग्रिमि' शब्द भौतिक श्रिप्रिका बोधक है जिसकी कपा से इस जगत का समस्त व्यवहार सिद्ध होता है। यह शब्द उस देवता का भी सचक है जो इस भौतिक अग्नि का अधि-ब्टाता है। साथ ही साथ वह इस जगत के नियासक परमेश्वर के अर्थ की भी प्रकट करता है। श्रव्धि के ये तीनों रूप ठीक हैं श्रीर सक्ष्म विवेचना करने पर अभिमन्त्र तीनों रूपों को समभावेन लिंदात करते हैं। अतः प्रथम दो रूपों की उपेक्षा कर श्रिप्त को केवल परमात्मा का ही बोधक मानना प्राचीन परम्परा से सबैधा विरुद्ध प्रतीत होता है। यही कारण है कि इस शैली का सर्वथा ग्रानकरण हमें मान्य नहीं है।

स्वामी जी ने ब्राह्मण प्रत्यों को संहिता के समान अनादि तया प्रामाणिक नहीं माना है। अति के अन्तर्गत ब्राह्मणों की गण्यना उन्हें मान्य नहीं है। तब संहिता के स्वरूप देखने से यह रिद्धान्त हृदयंग्रन नहीं प्रतीत होता। तैतिया संदिता में मन्त्रों के ताय-पाय गण्यात्मक ब्राह्मण अंश भी उपसव्य होता है। तब तैतिया संहिता के एक अंश को श्रुति मानना और तदन्तर्गत ब्राह्मण माग को श्रुति न मानना कहीं तक न्याय्य होता? स्वामी जी के अनुत्यारी विदेक पण्डितों की सम्मित में वेदों में विज्ञान के ह्यारा आविष्कृत समस्त पदार्थ (रेल, तार, वायुयान आदि) की स्वा बतलाई जाती है। तब क्या वेद की महिमा इसी में है कि विज्ञान की सम्प्रव यह अर्थे का वर्णन उसमें उपलब्ध हो। वेद आव्यात्मिक ज्ञान के निधि हैं। मौतिक विज्ञान की वस्तुओं का वर्णन करना उनका बास्तव उद्श्य नहीं है। ऐसी दशा में सौतिक प्रक्रिया के अनुस्तर इन चीजों को वेदों के भीतर बतलामा उचित नहीं जान पड़ता। इस प्रकार स्वामी जी की पद्धित को हम सर्वाध में स्थित र करीं कर स्वती । इस प्रकार स्वामी जी की पद्धित को हम सर्वाध में स्थित तहीं जान पड़ता। इस प्रकार स्वामी जी की पद्धित को हम सर्वाध में स्थान करीं कर स्वती हम सर्वाध में स्थित तहीं कर स्वती।

#### परम्परा का महत्त्व

बेद के समुचित श्रर्थ का पता कैसे चल सकता है ? इस प्रश्न का समचित उत्तर है भारतीय परम्परा । भारतीय साहित्य तथा श्रन्य साहित्यों में भी ऐसे प्रन्थरत मिलते हैं जिनके वास्तविक अर्थ का प्रकाश विना तहेशीय परम्परा की प्री जानकारी किये नहीं हो सकता। बहुत दूर जाने की श्रावश्यकता नहीं, ज्ञानेश्वरी ही को ले लीजिये। इसकी रचना हये केवल सात सौ ही वर्ष हुए, परन्तु यह इतनी गृहार्थमयी मानी जाती है कि इसके भीतर निहित रहस्यों का उद्घाटन उस परम्परा के जानकार विद्वान की सहायता विना हो ही नहीं सकता । इसी कारण महाराष्ट्रीय सन्त गुरुसल से इसका वास्तविक श्रर्थ समक्तने का प्रयत करते हैं श्रीर इसके परम्परागत श्रर्थ के जाननेवाले विद्वान ही इसके ठीक-ठीक अर्थ के निरूपण करने में समर्थ होते हैं। श्रपने यहाँ भी तलसीदास के रामचरित मानस की भी ऐसी ही दशा है। जब इतने आधनिक ग्रन्थों के भी रहस्यों का उदघाटन तत्तत्परम्परा का जानने वाला ही विद्वान कर सकता है, तब सुदूर प्राचीन काल में ऋषियों के ब्रान्त:करण में तत्त्वरूप से उद्भृत होने वाली भगवान् की रहस्यमयी वाणी रूपिसी श्रति के स्रर्थ का विवेचन तत्तत्परम्परा का जाता ही कर सकता है. इसमें क्या ब्राज्चर्य १ ब्रातः परम्परा का ब्राक्षय वेदार्थानशीलन में परम श्राराधनीय है।

सायणांचार्य ने ख्रपने माध्यों में इसी भारतीय परम्परा को ख्रपनाया है, इसीलिये उनकी व्याख्या का विशेष महत्व है । सायण ने ख्रपनी व्याख्या प्राचीन आचार्यों के ख्राधार पर ही लिली है। बहुतों ने, प्राय: प्रोपियन परिहतों ने, तायण की अर्वाचीनता के कारण उनकी व्याख्या में परम्परा के पालन करने में सन्देह मकट किया है, परन्तु प्राचीन परम्परा के सायण तक अविविद्धल रूप से चले आने के प्रवल प्रमाण उपलब्ध हो रहे हैं। ख्रतः उनके सन्देह का निराकरण शीम ही किया जा सकता है। परिच्छेद में दिखलाया गया है कि स्कन्द स्वामी ने छुटी शताब्दी के लगभग श्रुप्तिद के उपप अपना माध्य लिखा या। स्कन्द स्वामी के साथ सायण की तुलना करने पर दोनों ही एक ही अभिन्न परम्परा के पालन करनेवाले स्पष्टतः प्रतीत होते हैं। दोनों के भाष्यों में व्याख्या की समानता वनी हुई है। सायण का समय स्कन्द स्वामी से लगभग आठ सी वर्ष पीछे हैं, काल में इस प्रकार अन्तर होने

पर भी उनकी व्याख्वाओं में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है; अतः स्पष्ट रूप से जान पड़ता है कि दोनों एक ही परम्पार के अनुवायी हैं। इतना ही क्यों ? कायण ने निरुक्तकार यास्क के मत उन्होंने अपने भाष्यों में यथावकाश सैंकड़ों बार किया है। वास्क के द्वारा की गई व्याख्या को सायण ने अपने भाष्य में अविकल रूप से उद्धुत किया है और अपनी व्याख्या को भी तदनु- रूप ही रखा है। यास्क की शब्द- न्युत्पत्ति सायण को भी मान्य है। अतः वास्क ने जिस परम्परा का पालन अपने निरुक्त में मन्त्रों के अर्थ करने में किया है उसी का अनुसरण जब हमें सायण भाष्य में भी मिलता है, तब हम परम्परा अविचिद्ध का क्यों कर माने ?

यास्क ने स्वयं परम्परा की प्रशंसा की है श्रीर उनके जाननेवाले की 'पारोवर्यवित' कहा है। निरुक्त (१३१११) का कहना है:—

"श्रयं मन्त्राभ्यहोऽस्यहोऽपिश्रतितोऽतितर्कतः",

अप्रात्— मन्त्र का विचार परम्परागत अर्थ के अवर्ग और तर्क से निरूपित किया है। क्योंकि—

''न तु पृथक्त्वेन मन्त्रा निर्वक्तव्याः प्रकरणश एव निर्वक्तव्याः"

मन्त्रों की व्याख्या पृथक्-पृथक् करके न होनी चाहिए, विश्क प्रकरण के ऋनुसार ही होनी चाहिए ।

''न ह्योषु प्रत्यक्तमस्ति अनृषेरतपसी वाः'

वेदों का श्रर्य कीन कर सकता है ? इसके विषय में यास्क का कहना है कि जो मनुष्य न तो ऋषि है नतपस्वी, वह मन्त्रों के श्रयों का ताज्ञात्कार नहीं कर सकता !

'धारोवर्यवित्सुत खलु वेदितृषु मुयोविदाः प्रशस्यो भवति इत्युक्तं पुरस्तात्।'' यद्द पहले ही कहा जा चुका है (निरुक्त १११६) कि परम्यगात ज्ञान प्राप्त करनेवालों में वह श्रेष्ट है जिरुने ज्यादा ऋष्ययन किया है।

श्रतः परम्परा तथा मीमांसा, निरुक्तः, व्याकरण श्रादि शास्त्रों की जान-कारी बेटार्थं जानने के लिए नितान्त श्रावश्यक है।

यास्क ने कम से कम आठ-नी मतों की चर्चा की है। वैयाकरण, नैदान, परिवाजक, ऐतिहासिक आदि मतों का उल्लेख स्थान-स्थान पर मन्त्रों की व्याख्या में किया है। कोई कारण नहीं दील पड़ता कि इन विभिन्न आचायों के मतो को हम अग्रामाणिक मार्ने, क्योंकि इनका उल्लेख ब्राक्षण प्रत्यों में भी प्रवुरता से मिलता है। उदाहरण के लिए 'श्राश्वती' को ले लिजिये। इनके विषय में यास्क ने अनेक मतो का निर्देश किया है। कुछ लोगों के मत में दोनों अश्विन स्वर्ग और पृषिक्री हैं। इस मत का उदलेख शतर्य श्रीक्षण (४।१।५) में पाया जाता है और यास्क का अपना मत भी उसी स्थान पर निर्दिष्ट है। अतः इन विभिन्न आचायों के मतों की प्रामाणिकता स्पष्ट है। इतन हि नयों ? यास्क की अधिकांश व्याख्यायें और ज्युत्पत्तियाँ बाइयां के ही आपार पर हैं। इसलिए उन्हें परम्परागत होने में सन्देह करने के लिए स्थान नहीं है।

कालान्तर में जब वेद की भाषा का समक्तना नितान्त दुरूह हो गया, तो सीधी-सादी बोल चाल की भाषा में वेद के रहस्यों का प्रतिपादन हमारे परम कारुणिक ऋषियों ने स्मृतियों तथा पुराखों में संसार के उपकार के

लिए किया। झतः स्मृति तथा पुराण प्रतिपादित सिदान्त स्मृति का महत्त्व वेदों के ही माननीय सिदान्त हैं, इसमें सन्देह नहीं किया

जा सकता। वेदों में आस्था रखनेवाले सज्जनों को पुरायों के विषय में अदाहीन होना उचित नहीं है क्यों कि केवल भाषा तथा शैली के विभेद को छोड़ देने पर हमारे इन धर्मअस्थों में किसी प्रकार का भी मेद भाव नहीं है। वेदों में अतिपादित सिद्धान्त ही कालान्तर मे पुरायों में सित-विष्ट किये गये हैं। येदों का सेद अवश्य ही दोनों में वर्तमान रहनेवाली एकता को आपाततः लग्डन करनेवाला प्रतीत होता है,परन्तु वास्तव में वेद और पुरायों में किसी प्रकार का लैद्धान्तिक विरोध परिलक्षित नहीं होता। वेदों में का बात रूपकार प्रवास है, तो पुरायों में अतिग्रयोधिक का। वेदों में जो बात रूपकमयी भाषा के लेप्ट में कही गई है, वे ही बात पुरायों में अतिश्वायोधिक का। वेदों में जो बात रूपकमयी भाषा के लेप्ट में कही गई है, वे ही बात पुरायों में अतिश्वायोधिक परी वाशों के हारा प्रकट की गई है। एक ही उदाहरण इस शैली मेद को प्रकट करने के लिए पर्यांत होगा। ऋग्वेद के अनेक मयडलों में इन्द्र को स्त्रुत होते में इन के साथ उनके भयंकर संग्राम का उत्केल किया गया है। ये इन कीन हैं? जिनके साथ इन्द्र का युद्ध हुआ।। चास्क ने निक्क में (२।१६) इन की विषय में अनेक प्राचीन मतो का निर्देश किया है। इनमें नैदकों का ही मत मान्य माना जाता है। इस स्वाख्या के

<sup>े</sup> तत् को वृत्रः ? मेघ इति नैरुकाः । त्वाष्ट्रोऽसुर इति ऐतिहासिकाः ।

द्वारा हम ऋग्वेद के इत्द-वत्र-यद के भौतिक ऋगधार को ऋच्छी तरह से समभ सकते हैं। ग्राकाश को चारों ग्रोर से घेरनेवाला मेव ही वन है ग्रीर उसको अपने वज से भारकर संसार के जीव जन्तओं को वृष्टि से तम कर देने वाले 'सप्तरश्मि: बचभः' इन्द्र वर्षा के देवता हैं और प्रति वर्षात्रात में गगन मण्डल में होनेवाला यह भौतिक संग्राम ही इन्द्र-वृत्र-युद्ध का परिहरूयमान भौतिक दृश्य है। इसी का वर्णन 'रूपक' के द्वारा ऋग्वेद में किया गया है। श्रीर पुराणों में क्या है ? वहाँ इन्द्र महाराज देवताश्रों के श्रिधपति बतलाये गये हैं श्रीर वत्र ऋसरों या दानवों का राजा। दोनों प्रवल प्रतापी हैं। दोनों श्रपने-श्रपने बाहनों पर चढ़कर खाते हैं. देवताओं को भी रोमाञ्ज कर देनेवाला संग्राम होता है और अन्त में वृत्र के ऊपर इन्द्र की विजय होती है। इस संग्राम का वर्शन बड़े विस्तार के साथ पराशों में पाया जाता है. विशेष कर श्रीमदभागवत के पष्ठ स्कन्ध में। परन्तु क्या यह वर्णन अतिशयोक्तिमयी भाषा में रहने पर भी वेदवाले वर्णन से किसी प्रकार सिद्धान्त में भिन्न है ? नहीं, वह तो एक ही घटना है जो इन भिन्न प्रन्थों में भाषा श्रीर शैली के भेद के साथ प्रतिपादित की गई है। यह कैसे कहा जा सकता है कि जिसने परागों में इस घटना का इतना रोचक सक्ष्म बर्गन कर रखा है वह वेद के रूपक के भीतर छिपे हये सिद्धान्त से अपरिचत है। पुरास तो वेद के ही अथीं और सिद्धान्तों को बोधगम्य भाषा में रोचक शैली का आश्रय लेकर प्रतिपादित करने वाले हैं। श्रतः वेद में श्रास्था रखना श्रीर पराणों से विमख रहना दोनों में गृहीत शैली मेद के ठीक-ठीक न पहचानने के ही कारण है। इस संविध विवरण से वेट के खर्थों को समस्ते के लिए स्मृतियों खीर पराणों का प्रकृष्ट महत्त्व भली भाँति थ्यान में श्रा सकता है। इसी कारण प्राचीन प्रन्थकारों ने वेद के समभने के लिए इतिहास पुराग की आवश्यकता बतलाई है:--

इतिहासपुराखाम्यां वेदं समुपन् हयेत्। विमेत्यस्पश्चताद् वेदो मामयं प्रतरेदिति॥

इतिहास पुराणों से अन्मित्र अल्पशास्त्रवाले पुरुषों से वेद सदा बरा करता है कि कहीं ये सुके ठग न दें। मेरा स्टब्ब अर्थन स्वलाकर

ध्यांच ज्योतिपरच मिश्रीभावकर्मणो वर्षकर्म जायते । तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति । —निरुक्त २।१६

लोगों को उन्मार्ग में न ले जावें। इसी हेतु इतिहास ऋौर पुरायों की ऋभिज्ञता वेदार्थानुशीलन के लिए परमावश्यक है।

इस कथन की पुष्टि के लिए एक-दो उदाहरणों का देना श्रतिप्रसङ्ग न समक्ता जायगा । शुक्र यजुर्वेद के ईशावास्योपनिषद् में कर्म सिद्धान्त का प्रतिपादन करनेवाला यह रहस्यम्य मंत्र है:—

कुर्वन्नेवेद्द कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । एवं त्विय नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥

जिसका भाव है कि इस संसार में कर्म को करता हुआ ही सौ वर्ष जीने की इच्छा करे। ऐसा करने से ही दुम्हारी सिद्धि होगी, दूसरी तरह से नहीं। कर्म मनष्य में लिप्त नहीं होता।

> क्या इसकी व्याख्या गीता के इस श्लोक (४।१४) में नहीं पाई जाती ? न मां कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्मफले स्पृहा !

इति मां योऽभिज्ञानाति कम्भिनं स वध्यते ॥

कामनास्त्रों के परित्याग के विषय में बृहदारययक (४।४।७) स्त्रीर कठ उपनिषद (४।१४) का निम्नलिखित मन्त्र लीजिए—

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः।

त्रय मत्येरिमृतो भवत्यथ ब्रह्म समश्नुते ॥

इसका द्रार्थ है कि जब मनुष्य के हृदय में रहनेवाली कामनायें छूट जाती हैं, तब भरणशील मनुष्य ग्रमर बन जाता है और ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इनकी व्याख्या के लिए—इनके द्रार्थ को ब्राप्तानी से समभने के लिए, गीता के इस श्लोक (२।७१) का जानना जरूरी है:—

विहाय कामान् यः सर्वान् पुमाँश्चरति निःस्पृहः । निर्ममो निरहक्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥

इस प्रकार स्त्रनेक उदाइत्या दिये जा सकते हैं। कहा जा सकता है कि भगवद्गीता तो सब उपनिषदों का सार है; स्त्रतः उसमें उपनिषदों के भगवद्गीता तो सब उपनिषदों के सम्त्रों की व्याख्या का मिलना कोई स्त्रारच्येजनक ब्यापार नहीं है, परन्तु "स्त्रम्य ऐसा दुर्लभ होगा। परन्तु यह बात भी ठीक नहीं। ऊपर स्पृति रचना स्त्रौर पुण्यनिर्माण के हेतु का निदर्शन किस्सा जा चुका है। स्त्रतः हम प्रम्थी में या तो वेदों के मन्त्रों का स्त्रम्यं विकित्त रूप में मिलता है या उनके चिद्धान्त मिलते हैं। सर्वभारास्त्रम्यास स्त्रम्यं की उपलिख इस प्रन्यों से हो

सकती है। ऋतः इनका वेदार्थं के लिए उपयोग न करना तया उपेद्धा करना नितान्त निन्दनीय कार्यं है।

#### सायरा का महत्त्व

सायगाचार्य ने इन सब ऊपर उल्लिखित साधनों की सहायता ऋपने वेदभाष्यों में ली है। उन्होंने परम्परागत ऋर्य को ही ऋपनाया है और उसकी पुष्टि में पुराण, इतिहास, स्मृति, महाभारत ऋादि अन्यों से ऋावश्यकतानुसार प्रमाणों को उद्युत किया है। वेट के अर्थ के लिए पडकों की भी आवश्यकता होती है। सायण इनसे सविशेष परिचित थे। अपनेद के प्रथम अध्यक की व्याख्या में उन्होंने शब्दों के व्याकरण की खब ही छानबीन की है। प्रायः प्रत्येक महत्त्वपूर्णं शब्द की व्युत्पत्ति, तिद्धि तथा स्वराधात का वर्णन पाणि-सीय सत्रों तथा कहीं-कहीं प्रातिशास्त्र्य की सहायता से इतने सन्यवस्थित उन्न से किया गया है कि इसे ध्यान से पढ़ जाने पर समस्त ज्ञातव्य विषयों की जानकारी सहज में हो जाती है। द्विष्ठिक के भय से सायण ने आगे के ब्राब्टकों में व्याकरण का विस्तार नहीं किया है, प्रत्यत ऋत्यन्त आ्रावश्यक सत्रों का कड़ीं-कड़ीं उल्लेख करना ही पर्याप्त समक्ता है। निरुक्त का भी उपयोग खब ही किया गया है। यास्क द्वारा व्याख्यात मन्त्रों की व्याख्या को सायगा ने तत्तत मन्त्रों के भाष्य लिखते समय त्राविकल रूप से लिख दिया है। इसके अतिरिक्त सायण ने ऋग्वेद के प्राचीन स्कन्द स्वामी, माधव जैसे भाष्यकारों के अर्थ को भी यथावकाश ग्रहण किया है। कल्पसत्री का उपयोग विस्तार के साथ किया गया है। सायला यज्ञ विधान से नितान्त परिचय रखते थे। अतः कल्पसूत्र विषयक आवश्यक बातों का वर्णन बड़ी ही खूबी के साथ उन्होंने सर्वत्र किया है। सुक्त व्याख्या के आरम्भ में ही उन्होंने उसके विनियोग, ऋषि, देवता ऋदि ज्ञातव्य वार्ती का वर्णन प्रामाणिक प्रन्यों के उद्धरण के साथ-साथ सर्वत्र किया है। सुक्तविषयक उपलम्यमान स्राख्यायिका को भी सप्रमाया दे दिया है। सीमांसा के विषय का भी निवेश भाष्य के श्रारम्भवाले उपोद्चात में बड़े ही सुन्दर श्रीर बोधगम्य भाषा में सायण ने कर दिया है। बेद विषयक समग्र सिद्धान्तों का प्रतिपादन और रहस्यों का उद्घा-टन इन उपोद्धातों में बड़े अच्छे ढंग से किया गया है जिसके कारण ये भिमकार्ये वैदिक सिद्धान्तों के भारडागार के समान प्रतीत होती हैं। इन्हीं मब कारणों से सावण के वेदभाष्य का गौरव है। सावण ने याजिक पद्धति को अपने भाष्य में महत्त्व दिया है। उस समय इसी की आवश्यकता थी। कर्मकारह का उस समय बोलवाला था। इसी कारण इसके महत्त्व को दृष्टि में रखकर सायण ने अपने भाष्यों का प्रण्यन किया है। आजकल इसमे कुछ परिवर्त्तन करने की आवश्यकता होगी। परन्तु मार्ग यही है।

सायणाचार्य के सामने इस महत्त्व के कारण प्रत्येक वेदानशीली को श्चपना शिर फ़काया चाहिए। यदि सायसभाष्य न होते तो वेदार्थ के श्चन शीलन की कैसी दयनीय दशा हो जाती: ऐतिहासिक पहति के माननेवाले यरोपियन स्कालर लोग भाषाशास्त्र की मनमानी व्यत्पत्ति के स्त्राधार पर एक ही शब्द के विरुद्ध अनेक अर्थ करने पर तुले हुये हैं, तब परम्परागत श्चर्य को ही अपने भाष्य में स्थान देनेवाले सायगाचार्य के अतिरिक्त हम किसे अपना आश्रय माने । वास्तव मे वैदिक भाषा और धर्म के सहद गढ़ में प्रवेश पाने के लिए हमारे पास एक ही विश्वासाई साधन है और वह है सायरा का चारो बेटो की संहिताओं का भाष्य । प्रत्येक वैदिक विद्वान के ऊपर सायण का ऋण यथेष्ट मात्रा में है। पाञ्चात्य विद्वानों ने वेदों के समभने का जो विपल प्रयत्न किया है श्रीर किसी श्रंश में उन्हें जो सफलता मिली है वह सायण की ही अनुकम्पा का फल है। सायण भाष्य की ही सहायता से वे लोग वैदिक मन्त्रों के ऋर्य समझने में कृतकार्य हुए हैं। छिट फ़ट शब्दों के आपों में यत्किञ्चित विरोधाभास दिखला कर सायण की ईसी उड़ाना दसरी बात है. परन्त वास्तव में संहितापञ्चक के ऊपर इतना सुव्यव-स्थित, पूर्वोपर विरोधहीन, उपादेय तथा पारिडत्यपूर्ण भाष्य लिख डालना जरा टेडी खीर है। इस कार्य के महत्त्व को परिडत जन ही यथार्थ मे समक्त सकते हैं। इसके लिए वैदिक घर्म तथा संस्कृत भाषा की कितनी अभिज्ञता प्राप्त करनी चाहिए इसका सर्वेसाधारण अनुमान भी नहीं लगा सकता। सायण की कुपा से वेद में प्रवेश करने वाले यूरोपीय विद्वान यदि आधुनिक विद्या के दर्प से उन्मत्त होकर Losvon Sayaua ( सायण का बहिष्कार करो ) का भंडा ऊँचा करे, तो इसे सम्प्रदायविद् सायण के सामने सत्य के प्रति द्रोह भले न समका जाय, वस्तुस्थित की अनिभन्नता अवश्य प्रकट होती है। यरोपीय विद्वान् सम्प्रदाय के महत्त्व से भली भाँति परिचित न होने से इस विषय में उपेच्चणीय भले मान लिये जाँय, परन्तु श्रिधिक दुःखती उन भारतीयों के लिए है जो आँख मुंदकर इन पाश्चात्य गुरुश्रो के चेला बनने में ही अपने पायिहत्य का चरम उत्कर्ष देखते हैं और भारतीय सम्प्रदाय के महत्त्व को जानकर उसकी उपेद्धा करने में जी जान से तुले हैं। मेरे कहने का यह अभिप्राय कदायि नहीं है कि सायणमाध्य में दोष नहीं है। किसी भी मानव किसी में हों दोगहोनता के सर्वया अभाव की करना नहीं करनी चाहिए, परन्तु पूरे भाष्य के ऊहायोह तथा आलोचना करने पर हमारा यही निश्चित सिद्धान्त है कि सम्प्रदाय के सबे जाता होने के कारण सायणाचार्य का वेदमाध्य वाहत्व में बेदार्य की कुंजी है, वेद के दुर्गम दुर्ग में प्रवेश कराने के लिए विशाल सिद्धान्त है है

परम हर्ष का विपय है कि पार्चात्य श्रनुसन्धानकर्ता भी सायण के परम महत्त्व से अपरिचित नहीं है। श्रु-वेद के प्रथम अनुवादक प्रसिद्ध अँग्रेजी विद्वान् विस्तवन की वह उकि भुलाई नहीं जा सकती कि निरूचय रूप से सायणाचार्य का वेदजान इतना अधिक या जितना कोई भी सूरोपियन विद्वान् रण्ने का दावा नहीं कर सकता और चाहे स्वयं अपनी जानकारी से या अपने सहायकों के द्वारा वेद के परम्परागत अपों से नितान्त परिचित वे में सायण भाष्य के प्रथम सूरोपियन सम्पादक डाक्टर (मोल्सनूलर भट्ट) मैक्सम्यू लर का वह कथन भी व्यायर्थ ही है कि यदि सायण के द्वारा की गई अर्थ की लड़ी हमें नहीं मिलती, तो हम इस दुर्मेख किले के भीतर प्रवेश ही नहीं पा सकते थे। वास्तव में सायण के प्रति पाच्चारों के माद इसर बदलने हों दुर्मेखा के स्थान इसर बदलने को हैं, उचेला के स्थान पर आदर ने अपना पर काना है। और भाषा शास्त्र आदिक आवस्थक साधनों की गहरी छान-वीन के साय-साथ सायण के

<sup>2</sup> Sayana undoubtedly had a knowledge of his text for beyond the pretenenous of any European scholar, and must have been in possion either through his own learning or that of his assistants, of all the interpretations which have been perpetuatead by traditional teaching from the early times, —Translation of Rigveds.

<sup>2</sup> We ought to bear in mind that five and twenty years ago, we could not have made even our first steps, we could never at leaest have gained a firm footing without his leading strings.

<sup>-</sup>Introduction to Rigveda Edn

अर्थं की सचाई का पता अब विद्वानों को लगने लगा है। इस विषय मे जर्मन विद्वान, पिशल और गेल्डनर ने बड़ा काम किया है। इन लोगों ने 'बेरिदेरो सुदियन' (बैदिक अनुशीलन) के तीनों भागों में अनेक गूड़ बैदिक प्राव्दों के अर्थं का अनुस्त्वान किया है जिसके फलस्वरूप सायया के अर्थं अर्थं का अनुस्त्वान किया है जिसके फलस्वरूप सायया के अर्थं अर्थंक स्थे प्रामाण्कि तथा उपादेय प्रतीत होने लगे हैं। अरुद्ध। भगवान करे वह दिन जल्दी आयों जब हम भारतीय विद्वान सायया की सहायरा से बेद के अर्थं का स्थायं अनुसत्यान करें। साथ ही साथ पारचार्य विद्वानों के अर्थं का भी अहापोह करें। क्योंकि हमारा पक्ता विश्वास है कि वेद के यथार्थं रहस्य का उद्यादन सम्प्रदायविद्व धनेशील भारतीय के ही द्वारा हो सकता है।

# तृतीय खराड आचार्य माधव एकादश परिन्छेद

#### श्री माधवाचार्य श्री माधवाचार्य

माघवाचार्य वेद-भाष्यकार सायण्य के ज्येष्ट माई थे। इस बात का जान हमें सायण्य के ही प्रत्यों से नहीं होता, विल्क माघवाचार्य के निजी प्रत्यों में भी हम इसका उल्लेख पाते हैं। 'पराश्यरस्पृति' की व्याख्या में माघवाचार्य ने जो क्रपना परिचय दिया है, वह सायण्य के प्रत्यों से उपलब्ध होनेवाले परिचय के साथ ठीक मेल खाता है। उत्यमें माघव ने क्रपनी माता का नाम श्रीमती तथा पिता का नाम मायण्य वतलाया है। सायण्य तथा भोगनाय दोनों उनके छोटे भाई थे। वे 'बीधायनत्त्र' तथा 'बब्वेंद' के माननेवाले काझ्य थे। उनका तोत्र भारद्वाल था। यह माधव का वर्षन सायण्य के प्रत्यों में भी प्राप्त होता है। क्रतः माधवाचार्य सायण्य के प्रत्यों में भी प्राप्त होता है। क्रतः माधवाचार्य सायण्य के प्रत्यों में भी प्राप्त होता है। क्रतः माधवाचार्य सायण्य के प्रत्यों में भी प्राप्त होता है। क्रतः माधवाचार्य सायण्य के प्रत्ये हमें सहस्त नहीं रह जाता।

माधवाचार्य का स्थान मध्यकालीन भारत के राजनीतिक तथा घार्मिक इतिहास में अरयन्त महत्त्वपूर्ण है। जब अत्याचारी मुख्लमान राक्षाओं के प्रवल आक्रमण से दिव्यण भारत के स्वतन्त्र राष्ट्र एक के बाद एक नष्ट होने लगे ये, तब दिव्यण भारत की निराभय हिन्दू प्रजा आवतािषयों के आत्याचारों से पीहित होकर 'शाहि-त्राहि' की पुकार मचा रही यी, जब आर्थ-सम्यता तथा हिन्दू भर्म के ऊपर कठिन कुठाराधात हो रहे थे, तब माधवाचार्य ने अपने सुयोग्य शिध्यों—हरिहर, बुक्क आदि पाँचों भाइयों—को स्वातन्त्र्य-लक्ष्मी की पुनःस्थापना के लिए, हिन्दू-धर्म की रखा के वास्ते, मेरित किथा तथा एक नये साम्राज्य की स्थापना में मरपूर चहायता दी। यदि हरिहर महाराज को इतने वहे सुप्रचिन्त्वक तथा यिव राजनीतिज्ञ की स्वापता तथा सलाह न सिलती, तो आदर्श राज्य स्थापन करने का उनका स्वप्न कभी इतनी श्रन्थीं मात्रा में सफल हो सकता, इसमें बड़ा सन्देह है। निःसन्देह

ग्रपने गर माधवाचार्य की प्रेरणा तथा उपदेश का ही यह विसल परिणास था कि विजयनगर-साम्राज्य की नींव पड़ी तथा तुड़ भद्रा के तीर पर उस रमगाीय नगर की स्थापना हुई, जिसके विपुल वैभव तथा श्लाधनीय सौन्दर्भ को देखकर विदेशी यात्री कालान्तर में चिकत हो गये ये और जिसको उन्होंने एकस्बर से एशिया भर से सब से सन्दर तथा सब से ऋधिक ऐश्वर्यशाली नगर बतलाया था। विदेशियों के इस कथन में जिन्हें ऋत्युक्ति का गन्ध मिलता हो. वे श्राज भी मद्रास के बेलारी जिले में विजयनगर के खंडहरों को देखकर उसकी यथार्थता का प्रमाण पा सकते हैं। वास्तव मे चतुर्दश तथा पश्चदश शताब्दियों में पूर्वी भूमगडल पर विजयनगर जैसा दसरा समृद्ध नगर था ही नहीं। तत्कालीन इतिहास की साची के साथ-साथ आरंजकल का व्यनाहत ध्वंसावशेष भी उस समय की समृद्धि का मनोरम दृश्य हमारी कल्पना के सामने रखने में सर्वथा समर्थ है । इस नगर की स्थापना में माघवा-चार्य ने हरिहर की वडी सहायता की । राज्य की स्थापना के साथ माधव का राजनीतिक कार्य समाप्त नहीं हन्ना, प्रत्युत श्रपने जीवनपर्यन्त माधव विजय-नगर के राजाओं को केवल उपदेश से ही नहीं, प्रत्यत कार्य से भी राजनीतिक कार्य में भरपर सहायता देते रहे।

ये विजयनगर के प्रथम राजा हरिहर के मन्त्री के, तदनन्तर उनकी मृत्यु के बाद जब बुक्क (प्रथम) राज्य पर शासन करने लगे, तब भी माधव मन्त्री के पद पर विराजमान रहे। जान पहला है कि बुक्क मृत्यु के बाद माधव ने मन्त्री के पद पर विराजमान रहे। जान पहला है कि बुक्क मृत्यु के बाद माधव ने मन्त्री के पर को छोड़ दिया—रहस्थाश्रम कक भी परित्याग कर वे संन्याती बन गये। इस सम्ब इनका नाम विद्यारय्य पड़ा जैसा ख्रागे सप्रमाण दिखलाया जायगा। बुक्क के पुत्र तथा उत्तराधिकारी महाराज हरिहर द्वितीय के शासनकाल में हम इन्हें श्रृष्ठ रीमठ के आचार्यपद पर प्रतिष्ठित पाते हैं। हिरिहर के कई शिक्षालेखों में इनका उत्त्रोख विद्यारय्यके नाम से किया यागा मिलता है। इस प्रकार माधवाचार्य ने हरिहर के मन्त्रियद पर रहकर विजयनगर राज्य को सुदृढ़ बनाने में ख्रक्षान्त परिश्रम किया तथा हिन्दू-प्रजा की ययनो के उत्पीड़न से रज्ञा करने में वे सर्वेश सफल भी हुए। ख्रतः माधव को राजनीतिक हतिहास में बड़े महस्व का पद प्राप्त है। प्रत्येक इतिहास नेवा स्वर्थ के सहन्त्रपट वेशकर उनकी प्रजुर प्रयंशा किये विना नहीं रहता।

मध्य-कालीन भारत के घार्मिक इतिहास में भी माधव का कार्य सदा के लिए घर्म-प्रेमियों के स्मरण तथा गर्व का विषय बना रहेगा। इनका नाम राजनीतिक चार्यात से बडकर इस घार्मिक जाराति के लिए सदैव, संस्मरणीय रहेगा। माधव ने महाराज हरिहर तथा अक्क को वैदिक धर्म के प्रतस्त्थान के लिए ही प्रेरित तथा प्रोत्साहित नहीं किया, प्रत्यत स्वयं धर्मशास्त्र, सीमांसा तथा वेदान्त की महत्त्वपर्श पस्तकों की रचना कर उन्होंने इस धार्मिक जाएति में समधिक योगदान किया। इतिहास सासी है कि विजयनगर के ये महनीय नरेश वैदिक धर्म के संस्थापक थे। सायण ने अपने वेदशाच्यों में बक्क तथा हरिहर दोनो को बैदिक धर्म का संस्थापक बतलाया है। राजाओं की इस धर्म-संस्थापना में माधव का विशेष हाथ था. इस में सन्देह नहीं जान पडता । राजाश्रो को ही इस धर्म-प्रवर्तना के महनीय कार्य में लगाकर माधव सन्तुष्ट नहीं हुए, विलक इन्होंने, जैसा अभी कहा गया है, स्वयं भी अनेक धार्मिक प्रत्यों को बनाकर इस श्लाधनीय कार्य को अग्रसर किया। वेदभाष्यों की रचना में माधन का भी विशेष हाथ था। माधन के परिचय तथा महत्त्व बतलाने से पहले यह आवश्यक है कि उनके व्यक्तित्व से सम्बन्ध रखनेवाले दो प्रश्नों का उत्तर यथार्थ रीति से दे दिया जाय । ये प्रश्न माधव श्रमात्य तथा विद्यारण्य से माधवाचार्य के सम्बन्ध के विषय में हैं। इन्हीं का विवेचन आगे किया जायगा। यह विस्तृत विवेचन हमें इसी निर्णय पर पहें-चाता है कि माधवाचार्य, माधव-मन्त्री ( या अमात्य माधव ) से भिन्न, परन्तु विद्यारगय से ऋभिन्न व्यक्ति थे ।

#### माघव मन्त्री

माध्वाचार्य के विषय में सच्ची घटनान्नों के जानने के लिए यह न्नत्या वर्क है कि उनका उसी नामवाले तत्कालीन बुक महाराज के मन्त्री से पार्थक्य स्पष्टरूप में दिखलाया जाय। विजयनगर के राजान्नों के दरवार में माध्य नाम के एक वड़े प्रचएड विहान तथा प्रतापी बोदा मन्त्री के पर पर प्रतिष्टित थे। दोनों की नाम-समता के कारण माध्यमार्थ के कार्यकलाए माध्यमार्थ के करपर न्नारोपित किये गये हैं, परन्तु वह न्नारोप नितानत हतिहा-सविकद है। माध्यनार्थ को माध्यमार्थी से मिन्न व्यक्ति खिद करने का स्लाचनीय कार्य तव से पहले मैसूर के प्ररातच्यत्र श्री व॰ त्र्यंनारायण राव तथा श्री नरिहिहाचार्य ने किया है। उन्हीं के मार्य का न्नायनाय्य राव तथा श्री नरिहहाचार्य ने किया है। उन्हीं के मार्य का न्नायनाय का स्वाम्यन कर यहाँ

माधवसन्त्री का संचित प्रकृति परिचय प्रदान किया जाता है।

शिलालें से पता चलता है कि माधवमंत्री आक्षिरस गोत्र के ब्राह्मण से । इन के पिता का नाम चालुयह या चौराय था तथा माता का माचानिका। माधव उपनिषदों के रहस्वेचा थे। उपनिषद का मार्ग उस समय में करहसाधव उपनिषदों के रहस्वेचा थे। उपनिषद का मार्ग उस समय में करहसाधी हो गया था। इन्होंने उस मार्ग को विश्वद बनायां। इसी कारण वे 
'उपनिष्मार्ग-प्रचर्काचार्य' कहे जाते थे। माधव शिवाहत-तिहान्त के अनुयायी प्रतीत होते हैं, क्योंकि इनके गुढ़ काशीविलास किशाशिक अपने समय के एक नितान्त निष्णात शैवाचार्य थे। इन्हों से इन्होंने शैवपण्य की दीहा 
प्रहण की थी। इन्हीं आचार्य महोदय के आदेशाउसार माधवमन्त्री शुद्ध 
शैवागम की पद्धति से भगवान्त ज्ञान्यकनाय की पूजा किया करते थे। अतः 
माधव उस समय के उपनिष्मार्गानुतायी एक विश्वात शैव तान्त्रिक प्रतीत 
होते हैं। 'दृत-संदिता' की 'वात्यदंशिका' नामक व्याख्या इन्हों की रचना 
है। इस टीका के पर्यालोचन से माधव के विशाल दार्शनिक आत का का पर्याल 
है। विशेषकर आहेत दर्शन का। इस परिचय के साही कितयय 
रखीक १२६८ ई० के एक शिलालेख से यहाँ उद्भुत किये जाते है:

'भोत्रे योऽङ्गिरसां प्रचयहतपतरचात्रुपङ्ग्रध्योद्धरप्रध्याद्ध्यसम्य नीतिवरसी वर्चा विस्व वैषय्योम् ।
स्तिः सन्तिषि सर्वदा नवमनःग्रह्वाददानोचितां,
यद् भूमः कवितां व्यनक्ति तत्त्ते नो कस्य तेनाद्वृतम्'' ॥१॥
'धः क्षत्याखिलमूतमीगित्रयं दृष्वीबद्कोन्मदव्यालातङ्कदुद्वनीग्रमहनोत्सादेन वरसोज्जलम् ।
ब्राह्मः भाम सुदूरमञ्यविरतं प्रस्थापयन्नज्लवाद्
ब्रामीरवेन...सुवैष्यनिषम्माग्रमितिष्ठागुदः'' ॥१॥
यस्ताचाद्गिरियावतात्यपुतः कार्याखिलावेशिद्धः,
सोद्मावाद्वतया कटाक्कलया नीतः प्रयो शामवीम् ।
जेतायिकिमिरीयातात्मिरिमं चाम्चः च लोकं कवादावैशीक्तियतोपरान्वविषयात् यसास्य कास्य स्तितः ॥३॥

१ प्रिमिश्विका कर्नाटिका ७ शिकारपुर २=३.

तस्या ( बुक्तराजस्या ) स्ति शस्तयशको नयशौर्य मुख्यैः ख्यातो गुर्गे जंगति माधव इत्यमात्यः यो ब्रह्माजिक्षदमनाधिकृतः पवित्रं चत्रकृष जैतनमयाय सवी विसर्ति ॥४॥

'श्री वीरबुक्कराजस्य विक्रम इव जगद्र ज्ञाये छाजात् परिवर्शवपवित्र-पुरुवाकारः छोऽयं श्रीमन्माधवामात्यस्तत्येव श्री वीरबुक्कभूपतरादेशात् पश्चिम-सरिक्षायपर्यन्तराज्याधिवस्यमङ्कोकृत्य तद्राजन्ययोग्रोत्यमान्वीज्ञ्यानुपरोवेन श्री-सत्कायपिवजाधिकाशक्रिवाशक्रिशवदेशिकादिष्टेन ग्रुद्धशैवाम्नायवन्धमा निजेष्ट-लिङ्गकुताधिष्ठानं देवदेव श्रीमत्त्यम्बक्ताथं नित्यनेमिचिकात्मिनः क्रियानियम-क्रज्ञापर्ययाकालं यवन् ""॥

> करुलालनान्नार्य भूमिपालःसम्प्राप्य राज्यं दिशि पश्चिमायाम् । गोमन्तरीले वरचन्द्रगुतौ स्थित्वा सुखं सम्यप्पालयत् प्रजाः ॥ भ्रमेण तस्य परिपालयतः प्रजानां, राज्ञेऽपिराज्यग्रहनाम्ब्रपिकर्णभारः । प्रजावलेन गुरुमप्यतिसन्द्रभानो सन्त्री महानाजान माथवनामयेयः ॥

यही माघव विजयनगर के राजाओं के मन्त्री भी थे। १३४७ ई० के शिखालेख से पता चलता है कि माघव हरिहर प्रथम के छोटे माई मारण के मन्त्री थे। ये मारण परिचमी समुद्ध-तीरस्य प्रदेशों के शासक थे। इनकी राजधानी चन्द्रगृति थी, जहाँ ये अपने समग्र मान्त्र का शासन-कार्य प्रचार कर संस्पन्न किया करते थे। इन्होंने पहले-पहल माधव को अपना मन्त्री बनाया। उसके अनन्तर महाराज बुस्कराज (प्रथम) के ये मन्त्री बने। इनकी मृत्यु के अनन्तर भी माधव अपने प्रधान शासन-पद पर खबस्यित ही रहे और बुस्क के पुत्र तथा उत्तराधिकारी महाराज हरिहर द्वितीय के समय में भी माधव मन्त्री का काम करते रहे। इस प्रकार माधव मन्त्री ने मारण, बुस्क (प्रयम) तथा हरिहर (द्वितीय)—इस तीन राजाओं के प्रतिष्टित अमात्य पर रह कर राज्य की विशेष उन्हारित ही।

ये महोदय कृषल सुशासक ही नहीं थे, प्रत्युत एक वड़े भारी योदा, शौर्यसम्पर्म्न, शत्रुमानमर्दनकारी वीर पुरुष ये । शिलालेखों में ये 'मुवनेकवीरः' कहे गये हैं और ठीक ही कहे गये हैं। प्रवल तरुष्कों ने अपरान्त कोडरण को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया था और उनका राज्य सप्रतिष्ठित हो चला था। इन ब्राततायी विधर्मियों ने मन्दिरों को ध्वस्त कर डाला धा---देवतात्रों की मर्तियों को तोड़ डाला था। इनके सामने लड़ना तथा उन्हें जीतना कोई हॅसी खेल की बात न थी, परन्त माधव ने यही आश्चर्यजनक काम कर दिखाया। बड़ी भारी सेना लेकर माध्य ने इन पर धावा बोल दिया श्रीर इनका समुख नाश कर इन्हें कोकण प्रान्त से सदा के लिए तिकाल दिया। कोंकरण की राजधानी गोवा थी। इसका उन्हों ने पुनरुद्धार किया श्रीर सप्तनाथ श्रादि जिन देवताश्रों की पूजा वहाँ ससलमानों के कारण बन्ट हो गयी थी. उसे स्थापित कर फिर जारी किया। इस प्रकार इस 'भवनैकवीर' माधव ने अपने विजयकारयों से इस उपाधि को सच्ची सावित कर दिया। बुक्क राय माधव के इस कार्य से नितान्त सन्तुष्ट हुए ख्रौर विजयनगर-साम्राज्य के राज्य-विस्तार करनेवाले इस वीर पुरुष को जयन्तीपर श्रथवा बनवासी प्रान्त का शासक बनाया। शासकरूप में माधव ने अनेक लोकोपकार-कार्य किये। मुसलमानो के शासन-काल में उन के कुशासन से देश तथा धर्म को जो गहरी चोट पहुँची थी, उसे इन्हों ने श्रपने सुशासन से भर दिया-रोग को आराम कर दिया। जिन देवताओं की मुर्तियाँ उखाड़ डाली गयी थीं. इन्हों ने पुनः उन की प्रतिष्ठा करायी और हिन्दूधर्म का पुनरुद्वार किया। इतना ही नहीं, माधव बड़े उदार व्यक्ति थे। जब ये गोवा में शासक थे, इन्हों ने एक गाँव ब्राह्मणों को दिया श्रीर श्रपनी माता के नाम पर इसे 'मचलापुर' का नाम दिया। सन १३६१ ई० में साधव ने 'कचर' नामक गाँव को अपने नाम पर माधवपुर का नाम देकर चौवीस ब्राह्मणों को दान में दिया।

"तस्याजया माधवमन्त्रवर्थः प्रशाजयन्तीपुरराज्यमृद्धम् ।
यन्मन्त्रशक्त्या वपुषस्यजन्तोऽप्यरावयोः स्वास्थ्यमहो अवन्ते ॥
आशान्तविआन्त्रयशाः स मन्त्री दिश्रो विजावमुर्महृता यलेन ।
गोवाभिधां कौकण्यराज्यानीमन्येन मन्येऽरुण्दर्श्येन ॥
प्रतिष्ठ्यान् तत्र तुरुष्करंषानुत्याद्य दोष्णा प्रतिक्वतरः ।
उन्मृत्वितानामकरोत् प्रतिष्ठा श्रीकतनाथादिसुवासुजा यः ॥
शके त्रयोदशाविकशतोत्तरसहस्त्रे गते वर्तमानप्रवापतिसंवस्तरे श्रीमन्यह्यामन्त्रीस्वरः उपनिषम्मार्गप्रवर्तकाचार्यः श्रीमन्याधवराजः कुचरनासानं आमं

माधवपुरमिति प्रथितनामधेयं कृत्वा चतुर्विशति ब्राह्मग्रेम्यो ( दचवान् )"

शासन के किन कार्यं करने तथा मुसलमान आततायियों से संप्राम में लोडा लोने में ही माघव मन्त्री ने अपना समप्रजीवन नहीं विदाया, बल्कि आप ने 'क्कन्दपुराय' के अन्तर्गत दार्शनिक विद्यान्तों ने आतमोत, 'सूत-संक्षिता' की 'तात्यर्थदीयिका' नामक अतीव विद्यान्त्र्यां व्याख्या लिली, जिस से इन के विस्तृत अध्ययन, निर्मेल विचारशक्ति तथा अप्रतिम तत्त्वज्ञान-नैपुष्य का भली भांति पता चलता है।

> श्रीमत्काशीविलाताख्यकियाशकीशमेविना, श्रीमत्त्र्यस्यकपादाब्जमेवानिष्णातचेतता ॥ वेदशालप्रतिष्टाया श्रीमन्माष्वमन्त्रिणा, ताल्यद्दीषिका सतसंद्विताया विधीयते ॥

इति श्रीमत्काशीविलासक्रियाशक्तिपरमभक्तश्रीमत्त्र्यम्बक पादाव्यतेवा-परायधोन उपनियनमार्गप्रवर्तकेन माधवाचार्येख विरचितायां स्तराहिताताल्प्य-वीपिकायाम......

सन से पहले १३४७ ई० के शिलालेख में माधन के मन्त्री होने का उच्लेख मिलता है। माधन की मृत्यु १३६१ ई० में हुई। इस प्रकार ४० वर्ष से ऊपर ही माधन में मन्त्री के उत्तरदावित्वपूर्ण कार्य को सँमाला। माधनमन्त्री में इस ब्राझ ज्ञान तथा जात्र तेज का अनुपम सम्मिलन पति हैं, जिस से उस काल में निस्सन्देह देश तथा धर्म का महान मञ्जल सम्मन हन्ना।

माघव अमात्य के इस संज्ञित परिचय को ध्यान से पढने पर पाठकों को अवश्यनेव पता चला होगा कि ये माघवाचार्य से भिन्न व्यक्ति हैं। माघव मन्त्री तथा माघवाचार्य को पृथक् व्यक्ति सिद्ध करनेवाले साघनों को इम यहाँ तालिका के रूप में भेद यतलाने के लिए देना उचित समक्ते हैं।

|        | माधवाचार्य | माघवमन्त्री |
|--------|------------|-------------|
| गोत्र  | भारद्वाज   | श्राङ्गिरस  |
| पिता   | मायण       | चौप्डब      |
| माता   | श्रीमती    | माचाम्बिका  |
| भ्राता | सायस }     | ×           |
|        | भोगनाथ )   | •           |

् विद्यातीर्यं काशीविलास भारतीर्तीर्यं काशीविलास (श्रीकरठ क्रियाशक्ति अन्य 'पराशर माधव' श्रादि 'तात्पर्यंदीपिका' अनेक प्रन्य।

श्रमेक ग्रन्थ । मत्य वर्ष १३८७ डे०

१३६१ ई०

इस प्रकार गोत्र, पिता, माता, गुरु, प्रत्य ख्रादि की सिस्नता यही बतलाती है कि माधवाचार्य ख्रमात्य माधव से मिन्न व्यक्ति थे। माधव मन्त्री कोक से तुरुकों की जड़ काटनेवाले वनवारी के शासक से, परन्तु माधवाचार्य के विषय में संप्राम में लड़ने की वात कभी नहीं सुनी गयी है। ख्रतः इन दोनों के जीवन की दिशा भी मिन्न-भिन्न होने से ये कदापि एक व्यक्ति नहीं माने जा सकते। ख्रतः माधवाचार्य को संप्राम में वीरता से लड़ने तथा शुद्धां पर विजय प्राप्त करनेवाला माधव मंत्री मानना इतिहास की साली से सम्बन्त नहीं जान पडता।

#### विद्यारण्य

मध्यकालीन भारत के घार्मिक इतिहास में विद्यारण्य स्वामी का नाम अल्यन्त महत्त्व रखता है। आप अपने समय के एक नितान्त तपीनिष्ट संन्यासी थे, जिन्होंने अपना समय अब्रेड वेदान्त के प्रतिपादन तथा प्रचार में व्यतीत किया। स्वामी राक्करावार्ष के द्वारा प्रतिष्टित तथा धार्मिक जनता के द्वारा महनीय मटों में सब से प्रतिख राक्करी मटने आप शक्करावार्ष के अल्यन्त उच्च पद विराजमान थे। शक्करी मटने संवयन्त्र रखनेवालों बहुतन्से शिलालेलों में आप का बड़ी अद्धा तथा आदर से उच्लेख पाया जाता है। आप १४ वीं शताब्दी के घार्मिक जगत् की एक विभृति थे। लोगों के हृदय-पट पर शक्करी-मटाधीयों के प्रति जो आज भी इतने सत्कार की छाप पड़ी हुई है, उस का विशेष कारण्य आप जैसे विमलप्रतिमासस्प्रभ करायडपाधिकार मिधित संप्रति तपोनिष्ठ संन्यासी का प्रातःस्मरणीय चरित्र है। इन विचारयर स्वामी का सावस्य माधव के प्रश्न के साथ आयरस्त चनिष्ठ सन्वय है। इती कारण्य से इन का विवरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है।

<sup>1</sup> S. Srikanta ji-foundors of Vijayanagara p. 151-154,

वे विद्यारएय स्वामी कौन थे ! संन्यास-दीचा प्रहरा करने से पहेले पूर्वाश्रम में इनका क्या नाम या ? पूर्वाश्रम के इन के जीवन की कौन-सी घटनाएँ महत्त्वपूर्ण हैं १ ये सब प्रश्न स्वामी जी के विषय में स्वभावतः जत्यन होते हैं. परन्त अभी तक इनका उत्तर निश्चित रूप से नहीं दिया गया है। इतिहास की आलोचना तथा नयी-नयी सामग्रियों की उपलब्धि से इस समस्याका इल करना और भी कठिन होता चला जा रहा है। इतनी तो सर्वत्र ही प्रसिद्धि है कि विद्यारस्य स्वामी संन्यासाश्रम में सायखाचार्य के पज्य एयेष्ठ भाता माध्याचार्यं का नाम था। माध्य ने अपने जीवन के मध्याह-काल में विजयनगर के महाराजाधिराजाओं के प्रधानमन्त्री तथा गुरु के गौरब-पूर्ण पद पर रहकर श्रत्यन्त ही कर्म-प्रधान जीवन को विताया. परन्त जब जीवन के सन्ध्याकाल का आभास मिलने लगा. तब इन्होंने गृहस्थाश्रम को लोडकर भारतीय धार्मिक संस्कृति की जागृति की मञ्जल-कामना से प्रेरित होकर सितान्त शान्ति के साथ अपना जीवन विताने का निश्चय किया। राज-काज की मांमटों से जबकर शान्ति के साथ जीवन बिताने की बात स्वामाविक ही है। माधवाचार्य ने गृहस्थाश्रम को छोड़ दिया, साथ ही साथ प्रधान-मन्त्री के पद को भी उन्होंने तिलाञ्जलि दे डाली। वे सन्यासी बनकर रहने लगे, शृङ्गेरी मठ के प्रधान शङ्कराचार्य के पद पर जब आसीन हुए, तब इनका नाम 'विद्यारण्य स्वामी' पड़ा । इस प्रसिद्धि के आधार पर विद्यारण्य तथा माधवाचार्य एक ही व्यक्ति ठहरते हैं। दोनों में अभिन्नता है। माधवा-चार्य का ही संन्यास-दीचा ग्रहस करने पर विद्यारस्य नाम पड़ा।

परन्तु, बहुत से विद्वान् इच प्रिचिद्ध का एक मनोरुक्त गर्दर से श्रीधक महस्व नहीं मानते । उनके विचार से यह पीछे के श्रदालु जनों के उनर मिस्त्रक से प्रयुत्त करना के श्रतिरिक्त कुछ भी नहीं है। किटी प्रयल ममाय के न होने से वे लोग माधव-विचारयय की श्रामित्रता में श्रदमन्त चन्देह सरते हैं। इन सन्देहचादियों के श्रनेक प्रमाणों जा प्राप्तियों को श्रीरामराव महोदय ने श्रपने 'विचारयय श्रीर माधवाचार्य' नामक अंग्रेजी लेख में वह अभिनिवेश के साथ दिखलाया है। इन प्रमाणों की आलोचना करने से इतना पता श्रवस्य चलता है कि तत्कालीन शिलाखेखों में माधव तथा

<sup>ै</sup> राम राज-Indiau Historical Quarterly Vol VI pp-701-717, Vol, VII, pp. 78-92

विधारयप की श्रमिलता की चर्चा कहीं भी उपलब्ध नहीं होती। इस बात की पुरातस्य के विख्यात पर्यालोचक श्री र॰ नरिस्हायार्थ महोदय ने भी स्थीकार किया है। माधवाचार्य तथा वाययाचार्य ने अपने प्रत्यों में नी कहीं विद्यारयप स्वामी की बात नहीं लिखी है और न विद्यारयप स्वामी के प्रयों में उनके पूर्वाक्षम का नाम मिलता है। इन्हीं सब प्रमाणों के आधार पर औरामराव ने वह तिब्र करने का प्रस्त किया है कि विद्यारयप तथा माधवा-चार्य दोनों भित्र-निक्त करते हैं, इनमें कियी प्रकार की एकता दृष्टिगोचर नहीं होती, परन्तु सन्देखादियों के प्रमाण विद्योप सबुक्तिक नहीं प्रतीत होते।

सायण के प्रन्थों में विद्यारस्य का उल्लेख न मिलना कल ग्राप्रचर्य-जनक नहीं है। सम्भव है. जब तक इन प्रन्यों की रचना होती रही, साधव ने संन्यास की दीजा न ली हो। यदि संन्यास-दीज्ञा ले भी ली हो. तो इसका उल्लेख कहीं न कहीं छोटे भाई के प्रन्थों में होना ही चाहिए. यह कोई त्रावण्यक वात नहीं है। माधवाचार्य के ग्रन्थों में विद्यारण्य का नामोल्लेख हो ही कैसे सकता है ? प्रन्य लिखने के समय तक माधव ने विद्यारण्य का नाम प्रहरण ही नहीं किया था, ऋतः उल्लेख न पाया जाना उचित ही है। संन्यास आश्रम स्वीकार कर लेने पर कोई भी यति अपने प्रपक्ष में फँसे रहनेवाले पूर्व श्राश्रम के नाम का उल्लेख करना श्रव्छा नहीं समक्षता. चाहे वह नाम तथा काम अपने समय में कितना भी महत्त्वपूर्ण क्यों न रहा हो। अतः विद्यारस्य जैसे असाधारण विरक्त का अपने प्राचीन नाम तथा काम का ग्रपने प्रन्थों में निर्देश न करना कोई विचित्र नहीं जान पहता है। इन निषेधात्मक प्रमाणों की कच्ची भित्ति पर प्राचीन काल से चली श्रानेवाली सार्वत्रिक प्रसिद्धि की श्रवहेलना करना उचित नहीं है । श्रतुपल्लिध को अभाव का रूप नहीं प्राप्त हो सकता। यदि किसी शिलालेख में श्रथवा प्रन्थ में माधव तथा विद्यारएय की विभिन्नता स्पष्ट शब्दों में श्राभिव्यक्त की गयी होती, तो इन्हें भिन्न व्यक्ति मानने के लिए इसे हम पर्यात साधन समभते. परन्त ऐसी स्थिति तो है नहीं। श्रतः इनकी एकता की श्रनुपर्लाब्ध होने से हम इन्हें भिन्न व्यक्ति मानने को तैयार नहीं हैं।

इन युक्तियों तथा प्रमाणों के विपरीत, हमें अनेक सबल प्रमाण उपलब्ध हैं, जिनसे माधवाचार्य तथा विद्यारण्य एक ही व्यक्ति सिद्ध होते हैं। पीछे के मृत्युकारों ने जहाँ कहीं विद्यारण्य का निर्देश अपने प्रत्यों में किया है. वहाँ इन्हें माधवाचार्य से ऋमिन ही माना है। ये निर्देश पीछे के काल के ही नहीं है, प्रत्युत समसामयिक भी हैं। इन्हीं प्रमाणों का उल्लेख यहाँ किया जायगा।

### एकता बोधक प्रमाख

- (१) द्रिंद स्रि ने प्रपनी 'तिषि-ग्रदीपिका' में लिखा है कि विधा-राय यतीन्द्र आदि अनेक विद्वानों ने 'काल-निर्याय' का वर्णन किया है — ''अन-तावार्यवर्येण मन्त्रिया मजिबाह्याना | विद्यारप्यवतीन्द्रायीर्निर्यात: काल-निर्याय | अन्तिर्यापिकतत्त्रित्र मा विस्ट्या कियान, कियान | निर्म्ह सुप्कुट वक्ष्ये व्यात्या गुरुपदाम्बुजम् ||' यह 'काल-निर्याय' माघवाचाय के द्वारा विरचित मन्य हैं | अतः इस लेखक को माधव-विद्यारपर की अभिन्नता मान्य है |
- (२) मिनभिश्न ने झपने सुप्रसिद्ध झन्य 'बीरमिनोदय' (१६ वीं शताब्दी) में उल्लेख किया है कि विद्यारय 'पराशर-स्मृति-व्याख्या' के लेखक हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि माघवाचार्य ने यह व्याख्या लिखी।
- (३) नरिंग्ड नामक प्रत्यकर्ता ने ( जो १३६० ई० से लेकर १४६५ तक विद्यमान ये ) अपने 'प्रयोग-पारिवात' में विद्यारस्य को 'काल-निर्याय' ( प्रतिद्ध नाम 'कालमाघव') का कर्ती लिखा है—''श्रीमद्धिवारस्यमुनीन्द्रैः कालनिर्यये प्रतिपादितः प्रकारः प्रदस्यते ?' ('प्रयोगपारिजात' नि॰ वा॰ पु॰ ४११ )।
- (४) रङ्गनाथ ने अपने 'ध्यालपुन्यति' को विचारस्यकृत रलोंकों के आधार पर लिखा गया माना है—''विचारस्यकृतै: रलोकेन्ट्र सिंहाअयस्किशिः। संहब्धा व्यास्यस्यायां वृत्तिर्मोष्यानुस्यारिषी ॥'' इस श्लोक में माधवाचार्य-विरावित वैवासिकन्यायमालाविस्तर' का सङ्केत सुस्यष्ट ही है।
- (भ) प्रतिद्ध विद्वान् 'ऋहोबल' परिवंत ने भी विद्यारस्य का उल्लेख किया है। कहा जाता है कि ऋहोबल परिवंत मायवाचार्य के भागिनेय थे। इन्होंने तेखुगू भाषा का एक वड़ा व्यावस्य एंस्ट्रुट में बनाया है। इसी प्रत्य मंद्रुन्दोंने 'मायवीया घादुर्द्दा' को विद्यारय की रचना बतलाया है— ''वेदानां भाष्यकर्या विद्वसुनिवचा घादुर्द्दाविधाता, प्रोद्यक्षियानयमं हिस्दरन्यतेः श्रवंभीमत्वदायी। वायीनीलाहिवेयी सरिवंजनिलया किञ्करीति प्रतिद्धा, विद्यारयोऽअगयवीऽभवदिवस्तुन्दः राष्ट्रके वीत्रश्चः।।'' ऋहोवल परिवंत का यह पद्य वहे महत्त्व का है। इसमें जिन वातों का वर्षित निवारस्य के सम्बन्ध में किया गया है, वे ही स्व वाते माघवाचार्य के विषय में सर्वंतानररी (विजयनगर) के ऋम्युदय-काल में विद्यारयय ने हरि-

हरराय को सर्वभौमल स्त्रर्थात् चक्रवर्ती राजा का पद प्रदान किया। यह घटना माधवाचार्य के साथ इतनी सुश्लिष्ट है कि इसके निर्देशमात्र से विद्यारयय माधवाचार्य से नितान्त स्त्रभिक्ष सिंद हो रहे हैं।

(५) कहा जाता है कि 'पद्भदशी' की रचना विद्यारथ तथा भारती-तीय ने अंशतः की । रामकृष्ण मह ने 'पद्भदशी' की अपनी टीका के आरम्भ तथा अन्त में इस बात का उल्लेख किया है।

"नत्वा श्रीभारतीतीर्धविद्यार्ययमुनीश्वरौ । मयाऽद्वैतविवेकस्य कियते पदयोजना ॥" इति श्रीपरमहेमपरिवाजकाचार्य श्रीभारतीतीर्थावद्यारयय-

मुनिवर्थिकङ्करेण श्रीरामकृष्णविदुषा विरचितापददीपिका॥"

भारतीतीर्थ माघवाचार्य के तीन गुरुकों में से एक थे, बह बात सप्रमाण सिद्ध की गयी है। ब्रत: भारतीतीर्थ के साथ एक ही प्रन्य की रचना में सम्मिलित होने से विद्यारय्य मुनीश्वर माघवाचार्य से भिन्न ख्रन्य व्यक्ति नहीं हो सकते।

(६) विजयनगर के राजा द्वितीय बुक्क के समय में चौयङ्गाचार्य नामक विद्वान्त्र ने 'प्रयोगरत्वमाला' ( श्रापत्वमालाय-तन्त्र ब्वाख्या ) नामक कर्मकायु की एक पुस्तक बनायी। चौयङ्गाचार्य ने विद्यारप्य के मुंह से इस 'अप्रय-तन्त्र' की व्याख्या सुनी सी। उठी व्याख्या ने अतुष्ठार उन्होंने इस अन्य की व्याख्या कालान्तर में लिखी थी। अन्य के ज्ञारम्भ में विद्यारप्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वे शब्द माधवाचार्य के लिए भी ठीक ढक्क से प्रयुक्त हो सकते हैं। 'वेदार्य-विद्यादीकत्त्री' जो विद्यारप्य के लिए प्रयुक्त किया गया है, स्पष्ट रूप से बतला रहा है कि वे माधवाचार्य ही से, क्योंकि बेदों के भाष्य लिखने का अर्थ माधवाचार्य को ही प्राप्त है। अतः इस समहामित्रक अन्यकार की सम्मति में दोनों की अभिन्नता स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है। विद्यारप्य स्वामी का पूर्व-निर्देष्ट वर्यन हर प्रकार है—

"पदवाक्यप्रमाणानां पारहष्वा महामतिः । सांख्ययोगरहस्यज्ञो ब्रह्मविद्यापरायणः ॥ वेदार्थविद्यदीकर्तां वेदवेदाङ्गपारवित् । विद्यारयययतिर्ज्ञात्वा श्रौतस्मातकियापरैः ॥"

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> सोसेंज श्राफ विजयनगर हिष्ट्री से उद्धृत ए० ४४

ग्रवतक जितने प्रमास उपस्थित किये सये हैं. वे समकालीन या पीछे के प्रत्यकारों के प्रत्य से दिये गये हैं। इन के ऋतिरिक्त एक ताम्रपत्र भी विद्यारएय तथा माधवाचार्य की एकता सिद्ध करने के लिए यहाँ दिया जायगा। शिलालेख से यही एक प्रमास इस प्रसङ में उपलब्ध होता है। (७) १३८६ ई० के तामपत्र से जाता जाता है कि वैदिक मार्ग-प्रतिष्ठापक तथा धर्मब्रह्माध्वन्य (धर्म तथा ब्रह्म के मार्ग पर चलनेवाले ) विजयनगराधीश श्रीहरिहर द्वितीय ने चारों वेदों के भाष्यों के प्रवर्त्तक तीन परिडतों को-जिन के नाम नारायण वाजपेययाजी, नरहरि सोमयाजी तथा परवरि दीवित थे-विद्यारणय श्रीपाट के समत में अग्रहार दान किया । र इस शासनपत्र में विद्या-राय स्वामी का नामोल्लेख होना महत्त्व से शत्य नहीं है। हम जानते हैं कि वेदभाष्य की रचना से माधवाचार्य का बहुत सम्बन्ध रहा है। उनके आदेश से सायण ने उनकी रचना की थी। बहुत सम्भव है कि उनके कहने पर हरिहर ने वेदभाष्य की रचना में प्रचुर सहायता देने के उपलक्ष्य में इन तीनों पशिडतों को परस्कत करने का विचार किया हो। अतः जिन वेदसाध्यों की रचना में माघवाचार्य का इतना ऋधिक हाथ था, उन्हीं के प्रवर्त्तकों को इनके समज में पुरस्कार देना नितान्त स्वाभाविक तथा उचित जान पड़ता है। न्नतः माधव ही विद्यारएय थे। यदि विद्यारएय भिन्न व्यक्ति होते, तो उनके सामने इस पुरस्कार के देने की आवश्यकता कौन सी थी ?

इन सब सामयिक प्रमाणों की आलोचना करने पर हम इसी विद्यान्त पर अगत्या पहुँचते हैं कि माधवाचार्य ही विद्यारय्य स्वामी थे। यदि ये दोनों मिनन व्यक्ति होते, तो इतने बड़े विद्यान्त् लोग इन दोनों की एकता मानने के लिए प्रस्तुत नहीं होते। अतः संन्यास ले लेने पर माधवाचार्य का ही नाम विद्यान्त्रय स्वामी था।

पुरुवंद्यः महाकाव्य के ख्रारिभ्यक सात सर्ग हाल ही में श्रीरक्षम के 'श्रीवायी-विलास संस्कृत सीरीज' (नं० १२) में प्रकाशित हुए हैं। हस काव्य में श्रद्ध री मठ के ख्राचार्यों का वर्षण किया गया है। बन्य श्रावार्यों के केवल नाम ही पाये जाते हैं, परन्तु ख्रावा शहुराचार्य तथा विवारस्य के चित्र विशेषकर से वर्धित हैं। यह मन्य विवारताओं से भरा पढ़ा है। शहुरा-

<sup>9</sup> Mysore Archaeological Report, 1908 para. 54

चार्य का अवतक जो जीवन-चिर्त सर्वत्र प्रसिद्ध उपलब्ध होता है, उससे इस में अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाएं विभिन्न रूप से दी गई हैं। इसी प्रकार विचारप्रव के विषय में भी अनेक दन्तक्याओं का सङ्कलन इस काव्य में उपलब्ध होता है। यहाँ रुप्त शब्दों में लिखा है कि विचारप्रय माधव से भिन्य गो लिखा है। यहाँ रुप्त शब्दों में लिखा है कि विचारप्रय माधव से भिन्य थे। लिखा है कि एक बार माधव के साथ मन्त्री साव्य विचारप्रय के पास आये और उससे अपने लिखे सन्तान की भिद्धा मांगी, परन्तु सर्ववेदी सुनि ने कहा कि आप लोगों को सन्ति न होगी। यह सुन माधव तथा साय्य नितान्त लिन्न हुए, तब विचारप्य ने अपने बनाये हुए समस्त वैदिक तथा साखीय अन्यों को इन्हीं दोनों आताओं के नान्य र पास्वविध्य नाम से व्यवहृत कराया, जितसे इन्हें पुत्रवानों की गति मात हुई। हसी प्रकार की नाना विध कथाओं का वर्षण हुए स्व कथा अन्यों सुता स्वी

यदि इस अन्य को हम ऐतिहासिक मानें, तो विचारयय को माधवाचायँ से मिक मानवा ही पड़ेगा, पर-इ इस्के ऐतिहासिक होने में तिनक भी विश्वास नहीं है। इस अन्य के लेखक काशी लक्ष्मण शास्त्री युद्ध से वर्तमान शर्कराचार्य के चतुर्थ पूर्व को सिच्च दानन्द मास्तरचामी की समा के एक पिछत यो । अतः यह अंध सी वर्ष के भीतर ही लिखा गया है। लेखक ने श्रृष्ठ से के पुरुषों के विषय में सुनी-सुनायी अनेक कथाओं के ही आधार पर इसकी रचना की है। शंकर के विषय में ही ऐसी वार्त लिखी हैं, जिनका अन्य 'शंकरदिविचय' में कहीं उस्लेख भी नहीं मिलता और न वे वर्षक प्रस्त 'शंकरदिविचय' में कहीं उस्लेख भी नहीं मिलता और न वे वर्षक प्रस्त 'शंकरदिविचय' में कहीं उस्लेख भी नहीं मिलता और न वे वर्षक प्रस्त 'शंकरदिविचय' में कहीं उस्लेख भी नहीं स्रत स्वरंभ के स्वरंभ में वहां स्वरंभ स्वरंभ स्वरंभ के साथ मेल ही खाती हैं। अतः इस अन्य में विश्वास

शुख्वंग्र महाकाच्य — सादरः विषयमस्य त्वापान्माध्येन सह साययमन्त्री ॥४३॥ तं तदा सविनयं स ययाचे संततिं सुचरितैः परितोच्य । सन्ततं तक्कवेषपादींची संतिनते युवयोर्भेषिदिति ॥४१॥ तिन्तरम्य यचनं बहुषिन्तापज्ञीज्ञनमनसावगृणीताम् । विचमस्ति बहुलं तदग्रुप्भारपुत्रियां गतिमवापव वेति ॥४१॥ माधवीयमिति सायणीयमित्वादराधतिवरोर्थित आस्थाम् । वेदसावमाहतीः वक्तवास्ताः साधु संवर्धित तद्वयनाम्या ॥४॥

करना अन्य तज्जातीय उमस्त अन्यों की अस्यता में सन्देह करना है। अन्य पेतिहासिक घटनाओं का भी इसमें वह हेरफेर के साथ वर्णन किया गया है। वेद-भाष्यों की रचना सायणाचार्य ने स्वयं किया या, परन्तु अपने ज्येष्ठ आता भाषवाचार्य के प्रोत्साहन से विरक्षित होने के कारण उन्हें 'माध्यविग्यं ना से व्यवहत किया। सायण तथा माध्य पुजरीन नहीं ये। साथया के कम्यण, शिक्षण तथा मायण नाम के तीन पुज ये। माध्याचार्य के भी मायण नामक पुत्र का उस्तेष्त मिलता ही है। अतः इनके सन्तानहीन होने की यात नितान्त अस्तर है। इन्हीं सब कारणों से इम 'पुरवर्षण' को शक्तं री आवार्यों की गुद्र-परपस्त के विषय में प्रामाणिक अन्य नहीं मानते। अतः इस काटय के आधार पर इस विचारयय को माध्याचार्य से मिन्न नहीं सान सकते।

## माधवाचार्य का जीवन-चरित्र

श्चव तक दिये गये ऐतिहासिक प्रमाणों के श्चाचार पर हम इसी परिचाम पर पहुँचते हैं कि माघवाचार्य माघव मन्त्री से भिन्न थे, परन्तु वे विचारस्य स्वामी से नितान्त श्चमिन्न थे। माघव का ही नाम संन्यास लेने पर विचारस्य पड़ा। इतने श्चावर्यक तथा महत्त्वपूर्ण विवेचन के बाद इस माघव के जीवन को घटनाश्चों से श्चरने पाठकों को परिचित कराना उचिव सममते हैं। विजयनगर के श्चादिम शासकों के साथ जब इनका सम्बन्ध हुश्चा तभी से रिश्वालेखों में इनके नाम का उल्लेख समय-समय पर मिलता है। शिवालेखों के श्चाचार पर ही निम्मलिखित पंक्तियाँ लिखी बाती हैं।

मुनते हैं कि माधवाचार्य ने नन्दे छाल की आयु में ऋपनी ऐहिक लीला का संवरण किया। 'देन्थपराधचमास्तोत्र' विवारण के द्वारा विरचित माना जाता है। इस में स्वार्म, जी ने ऋपने को पच्चासी वर्षों से भी श्राधिक जीने का उत्स्वेल किया है। वे कह रहे हैं कि विश्विधानों के प्रथव्वों से ऊब कर मैंने देवताओं की पूजा छोड़ दी है। ऋब पचासी से भी श्रधिक वर्ष बीत जाने पर, हे माता! दुम्हारी हुपा यदि युक्त पर न होगी, तो हे लम्बो-दरजनित! निरालम्ब वन मैं किस की शरण जाऊंगा?

"परित्यक्त्वा देवान् विविधविधिसेवाकुखतया, मया पञ्जाशीतेरधिकसुपनीते तु वयसि॥ इदानीं चेन्मातस्तव यदि इत्पा नापि भविता, निरालम्बो सम्बोदरजननि ! ई यासि शरयाम् ॥"

श्रतः माधव के इस सदीर्घ जीवन-काल के विषय में संशयका कोई स्थान नहीं है। हरिहर द्वितीय के समय के एक शिलालेख से पता चलता है कि वि० सं०१४४३ (१३८६ ई०) में विजयनगर में विद्यारएय की मृत्यु हुई। इसके अनुसार वि० सं०१३५३ तदनुसार १२६६ ई० में माधव का जन्म इस्रा होगा। अपने पिता मायग तथा माता श्रीमती के ये जेठे बेटे थे। इनके बाल्यकाल तथा यौवन-काल की घटनान्त्रों के जानने केविषय में हमें ग्रभीतक कोई भी साधन नहीं मिला है। शिलालेखों के आधार पर यही प्रतीत होता है कि अपने पचासवें वर्ष में माधव को हरिहर प्रथम की सङ्गति प्राप्त हो गयी थी। हरिहर की मृत्यु के ब्रानन्तर ये महाराज बुक्क के प्रधान सन्त्री के उच्च पद को सुशोभित करने लगेथे। बुक्क के ही शासन-काल में उनके प्रोत्साहन से माधव ने अपने समग्र अन्थो की रचना की थी। 'कुलगुक्रमेन्त्री तथा माधव:' से स्पष्ट है कि ये बुक्क के मन्त्री होने के अतिरिक्त उनके 'कुलगुरु' भी थे । बुक्क महाराज की माधवकृत प्रशस्त प्रशंसात्रों से इनका इस भपाल के प्रति विशेष श्रादर तथा श्रन्राग प्रकट होता है। बक्क की भी इनके ऊपर विशेष भक्ति थी। वि. सं. १४१३ ( १३५६ ई० ) में माधव काशीपुरी में विराजमान थे। उस समय बुक्क ने इन्हें काशी से विरूपाच (विजयनगर ) लौट आने के लिए एक पत्र लिखा। इसी पत्र के साथ राजा ने साधव के पच्य गर विद्या-तीर्थ के इस आश्रय के पत्र को भी मेजा। फलतः माधव अपने गरु तथा आश्र-यदाता की इच्छा के ऋतुसार काशी से लौट ऋाये। कुछ काल के उपरान्त बुक्क विद्यारएय के साथ शृङ्कोरी गये, जहां पर इन्हों ने अपने गुरु के नाम से दान दिया। वि० सं० १४२५ (सन् १३६८) के एक शिलालेख में माधव बुक्क के मन्त्री कहे गये हैं, जिस से उस साल में इन का मन्त्री होना प्रमाणित होता है। बुक्क के शासन-काल के अन्तिम भाग में माधव ने संन्यास ऋाश्रम को प्रहृग् किया । वि० सं० १४३४ (सन् १३७७ ) के शिला-

<sup>ै</sup> प्रस्तन्वधिरहरूचतीसहचरी रामस्य पुच्याश्मनो, बहुत् तस्य विभोरभूत् कुन्तगुर्सम्त्री तथा माधवः ॥ पराग्नर-माधव क्रक्याव ४ इलोक ४

लेख में भी इनके नाम का उल्लेख पाया जाता है। बुक्क की मृत्यु वि॰ चं० १४३६ ( सन् १३७६ ) में हुई । अतः अपने आअवश्वाता की मृत्यु के दी-चार राल पहले ही माधव ने प्रधानमन्त्री के पद ने अवकाश ग्रहण कर लिया या तथा पहस्थाक्षम को छोड़कर विचारयय के नाम से संन्यानी बन गये थे। क्षमारी गण्याना के अनुसार लगभग अस्ती वर्ष की उम्र में अपने जीवन के संख्याकाल में माधवाचार्य गंन्याती हुए । अतः पचास से लेकर अस्ती तक माधव के विजयनगराधिपतियों के मन्त्रि-पद पर प्रतिष्टित रहने की घटना अनुमान सिद्ध है। तीस वर्षों तक और सो भी हुढावस्था में राज्यकार्य का प्रस्वायक है। दोन की विधिष्ट राजनीतिकता तथा अदम्य उत्साह का परिचायक है। हो की मायश नामक पुत्र का उल्लेख शिलालेख में मिलता है। इनका गाईस्थ-जीवन नितान्त सुखकर प्रतीत होता है।

## शुक्तेरी के श्राध्यक्त पद पर

माधव ने स्वामी भारती (कृष्ण) वीर्ष से संन्यास-दीज्ञा ली थी। ये शृङ्क री मठ के पूज्य अध्यज्ञपद पर अधिष्टत रहे। शृङ्क री मठ के अपावायों के विवरण के अजुशीलन से भरीत होता है कि भारतीतीर्थ को ब्रह्म प्राप्ति १४३७ वि० (१३६० ई०) में हुई। इसी वर्ष के महाराज हरिस्र द्वितीय के शृङ्क री लाभपत्रों में विचारस्य की विपुत्त मशंका की गयी है। जान पढ़ता है कि इसी वर्ष विचारस्य की शृङ्क री की गही मिली। इस प्रकार अपने जीवन के अपनित्म के प्रकार के विचारस्य ने इस पूजनीय पीट के माननीय आवार्य-पद पर रह कर विनाया। वि० सं० १४३७ के पहले ये कविषय वर्षों तक भारतीतीर्थ की सङ्गति में शृङ्क री में निवास करते थे। जान पढ़ता

फक्क री के सठाझाय के खतुसार माधवाचार्य ने कार्तिक शुक्र ससनी १२१२ शक ( १३३१ ई० में संन्यास प्रहचा किया था। परन्तु शिखा-लेखों के खाधार पर यह मत मान्य नहीं है क्योंकि विजयनगर साम्राध्य की स्थापना भी १३१९ ई० में मानी जाती है। खर्योत साम्राध्य केश्यपाना केश् वर्ष पहिले ही इन्होंने गृहस्थाश्रम का त्यास कर दिया था। ऐसी ध्रवस्था में इतिहास में प्रसिद्ध समस्त घटनाओं से विरोध पहता है। खरा- शक्करी का मठामाय गामायिक नहीं माना जा सकता है।

## क्<del>राज्यकं लावं</del>स ग्रीर माधव

जिन के लेखक के रूप में गुरु और शिष्य दोनों के नाम सम्मिलित ही मिलते हैं. रचना इसी काल मे की गयी होगी। भारतीतीर्थ की ऋध्यक्तता में बिरचित विद्यारएय के प्रत्थों में गुरु का नाम मिलना नितान्त उपयक्त ही प्रतीत होता है। इस समय भी विद्यारस्य के ऊपर महाराज हरिहर द्वितीय की श्रद्धा तथा भक्ति कम नहीं थी। हरिहर ने श्रपने श्रद्धाभाव का प्रदर्शन अनेक शिलालेखों में किया है। वि० सं० १४४१ (सन् १३५४ ई०) के तामपत्रों में लिखा है कि 'इरिहर ने विद्यारण्य मृति के अनुप्रह से अन्य नरेशो से ब्राम्राप्य ज्ञान-साम्राज्य को पाया। इसके दूसरे वर्ष वि० सं० १४४२ (१३८५ ई॰) में हरिहर द्वितीय के पुत्र कुमार चिक्कराय ने. जो आरज रियासत का शासक था. विद्यारख स्वामी को मुमिदान दिया । इसके अगले वर्ष १४४२ वि० सं० में नब्बे साल की उम्र में विद्यारएय की मत्य हुई ऋौर ऋपने श्रद्धाभाजन गुरु की ब्रह्मप्राप्ति के उपलक्ष्य में इसी साल हरिहर ने शुक्त री मठ को भूमि दान दिया। हरिहर के इसी वर्ष के ऋन्य एक शिलालेख में नारायसभत विद्यारस्य की विशेष प्रशंसा की गयी है, जिसमें विद्यारस्य को त्रिदेवो-असा. विष्णु, महेश-से बढ़कर साचात् ज्योतिःस्वरूप बतलाया गया है। इन सब प्रामाणिक उल्लेखों से यही प्रतीत होता है कि ऋपने गार्डस्थ्य-जीवन की भाँति माधव का संन्यासी-जीवन भी खनेक सहस्य तथा विशेषता से भरा पड़ा था । इस समय हरिहर जैसे प्रतापी सम्राट इनकी दयाहकि के भिन्नक थे। साधव के जीवन-चरित का अध्ययन यही प्रसाणित करता है कि ये अपने समय की एक दिव्य विभूति ये, जिसमे आधिभौतिक शक्तियों के समान ही आध्यात्मिक शक्तियों का भी विशद विकास हन्ना था, जिसके बल पर इन्होने तत्कालीन दिख्य भारत को भौतिक उन्नति तथा धार्मिक जायति की ऋोर पर्याप्त मात्रा में फेरा तथा इस महान, कार्य में विज्ञेश सफलता भी प्राप्त की।

विद्याराय श्रीर विजयनगर की स्थापना विद्याराय के विषय में एक अत्यन्त प्रख्यात कथानक का उल्लेख

भाषव के चरित निषयक शिलालेकों के लिए Heras—Beginings of vijayanagar History, पुरु ११—१म

कई शिलालेखों तथा प्रत्यों में मिलता है। यह कथानक विजयनगर राज-धानी की स्थापना से उन्तर्य रखता है। पोर्चुगीज इतिहास-लेखक नुनिज ने इस घटना का उल्लेख िक्सा है। कोलर तथा नेल्लार में उपलब्ध दो शिलालेखों में भी यही घटना निर्दिष्ट की गयी है। इन दोनों विवरणों में कुछ अन्तर होने पर भी, विजयनगर की स्थापना के साथ विद्यारय्य का सम्बन्ध दोनों में दिया मिलता है। इस घटना का संवित वर्णन नोचे दिया जाता है।

. ''एक बार हरिहर ऋपने शिकारी कुत्तों के साथ तुङ्गभद्रा नदी के कितारे जङ्गल में आरखेट करने के लिए गये। वहां पर उन्हें एक भयानक लस्गोश दिखायी पड़ा । उसके ऊपर उन्होंने श्रपने कुत्तो को ललकारा, परन्त खरगोश इतने जोर से गुर्राया श्रीर उन्हें काट खाया कि वेचारे वे कत्ते. जिन्होंने हरिहर को शेर के भी मारने में सहायता पहुँचायी थी, ज्यों के ल्यो खडे रह गये. वे ब्री तरह घायल हुए और डर के मारे भाग खड़े हुए। खरगोश की यह वीरता देख हरिहर भौचक्के-से हो गये। घर लौट ब्राने पर उन्होंने ज्ञाननिधि विद्यारस्य मुनि से यह आश्चर्यजनक घटना कह सुनायी। उन्होंने इसे ध्यान से सुना और राजा से कहा कि 'हे राजन, यह स्थान विख्यात राजवंश की राजधानी होने के योग्य है। यहाँ स्त्राप ऋलका के समान 'विद्या' नामक नगरी की स्थापना कीजिये ख्रौर इसमे आप पुरन्दर के समान विजय प्राप्तकर यश के साथ राज्य कीजिये।" हरिहर ने विद्यारण्य स्वामी की अनुमति से अपनी इस राजधानी की स्थापना की। विद्याराय स्वामी के नाम पर यह 'विद्यानगरी' के नाम से पहिले विख्यात हुई। कालान्तर में यह विद्यानगर, विजयानगर होते होते विजयनगर हो गया। इस प्रकार विजयनगर-साम्राज्य की विख्यात राजधानी की स्थापना विद्यारगय की सम्मति से की गयी।

अवतक विजयनगर के इतिहास-लेखक इस घटना को प्रामाश्यिक मान कर विचारयम स्वामी को नगर की स्थापना का अंच देते आये हैं। विजय-नगर के आख इतिहासकार सेवेल, कुष्णस्वामी आयक्कर तथा कृष्ण्यासाची, सूर्यनारायगात आदि मान्य विद्वानों ने इस कथा में अपनी अडा दिन्लायी है और इसे ऐतिहासिक महस्व दिया है, परन्तु अभी हाल ही में (१६२६ में) प्रोफेसर हेरास ने इस घटना की, शिलालेखों के आधार पर, यड़ी छानवीन की है और इसकी ऐतिहासिकता में सन्देह किया है। उन्होंने १६६ शिला-लेखों से इस राजधानी के भिन्न-भिन्न वर्षों में नामोल्लेख का संग्रह किया है. जिसके ब्राधार पर यही प्रतीत होता है कि इसका विजयनगर नाम १११ में मिलता है तथा हरिहर के समय में भी प्रसिद्ध प्रतीत होता है। 'विद्यानगर' नाम सोलहवीं सदी में ही विशेषरूप से केवल ५४ लेखों में मिलता है। इसके श्रातिरिक्त, विद्यारण्य के उल्लेख करनेवाले समसामयिक लेखों में इस घटना का निर्देश भी नहीं मिलता, क्योंकि हरिहर के राज्यकाल में माधव श्रभी गृहस्थ ही थे. विद्यारस्य के नाम से प्रसिद्ध नथे। स्रतः उनका अनुमान है कि सोलहवीं सदी के शङ्कोरी मठ के स्त्राचाय्यों के द्वारा इस घटना का प्रचार हुआ। वास्तव में होयसल वंश के प्रख्यात नरेश बीर बल्लाल ततीय ने अपने राज्य की यवन-त्याक्रमणों से रत्ना के निमित्त उत्तरी सीमा पर जिस श्रीबीर-विजय-विरूपाच पर की स्थापना की. वही संचेप में 'विजयनगर' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । ऋतः इस नगर की स्थापना हरिहर तथा विद्यारण्य से पहले ही बल्लाल के द्वारा की गयी थी। प्रो० हेरास के इस सिद्धान्त के मानने से माधवाचार्य का हाथ नगर की स्थापना में हट जाता है. तथापि इनका हरिहर तथा बुक्क के शासन-प्रवन्ध में कितना महस्वपूर्ण भाग था, उसे तो प्रत्येक इतिहास-लेखक को मानना ही पडेगा।

विद्यारयय के विषय में, विशेषतः विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की श्रीर ऐतिहासिकों ने इथर खूब छानबीन की है। प्रोफेसर हेरास ने अपनी पुस्तक 'बिगिनिक्क आफ विजयनगर' में विद्यारयय के साथ राज्य की स्थापना के संबन्ध को अनेक प्रमायों, विशेषतः शिखालेखों, के आधार पर निमूत कि संबन्ध को अनेक प्रमायों, विशेषतः शिखालेखों, के आधार पर निमूत विद्य करने का उद्योग किया है'। इधर औ एसः कान्तैया ने इन प्रमायों का खरडन कर यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि शिलालेखों के ही प्रमाय पर प्राचीन परम्परा की ऐतिहासिकता सिद्ध की जा सकती है। 'गुरुबंग'

<sup>1</sup> Heras-Beginnings of vitaynager To 6-36

<sup>2</sup> S. Sri kantaya—founders of vijaynagar go 192-98

<sup>&#</sup>x27;विजय नगर' की स्थापना अभी तक ऐतिहासिकों के सतसेव का प्रधान विषय है। कुछ जोता विचारस्य का स्वसमें हाथ सानते हैं, कुछ विलक्षका ही वहीं। देखिए Dr Saletore का लेख Theories Concerning the origin of vijayanagare, Commamor atian volume P 139—160

महाकाव्य ने स्पष्टतः विद्याराय्य का सम्बन्ध 'विजयनगर साम्राज्य' की स्था-पना में बतलाया है। इतना ही नहीं, इतकी स्थापना का समय १२५८ शक (१३३६ ई०) में बतलाया है, वह स्रान्य स्राधारों के समान ही है—

> नागेष्वकैं भिंत इह शके शालिवाहस्य याते, धातर्यब्दे शुभसमुचिते मासि वैशाखनाम्नि । शुक्रे पच्चे सुगुण्पित्मे सूर्यवारे सुलग्ने, स्तम्यां श्रीविजयनगरीं निर्ममे निर्ममेन्द्रः ॥

> > गुरुवंश महाकाच्य, सर्ग ६, श्लोक ८

हमने पहले सप्रमाण दिखलाया है कि सावण श्रीर माधव के तीन गुरुक्कों में विधारपत और क्रियाशकि दो प्रधान गुरु थे। डा॰ वेड्डट सुक्येया ने दोनों को एक व्यक्ति सिद्ध करने का उच्चोग किया है; परन्दु दोनों की मिन्नता नि:सन्दित्य प्रमाणों पर सिद्ध की जा सकती है। विधारपय क्रियाशिक से मिन्न व्यक्ति थे, इसी सिद्धान्त को मानना उचित प्रतीत होता है।

माधव के जीवन-चिरत के अनुशीलन से पाठकों को पता चल गया होगा कि इनमें विद्वत्ता तथा राजनीतिजता का अनुपम सम्मेलन था। इस महनीय आराता ने अपने धार्मिक प्रत्यों के द्वारा, अपने अनुज श्री सायणा-चार्य को वेद भाष्य लिखने के लिए प्रोत्साइन के द्वारा तथा अपने आप्रय-दाताओं के वर्षांश्रमाचार-पालन के द्वारा दिन्य भारत मे ही नहीं, विस्क सम्म आरात्य में वैदिक धर्म की जायति तथा पुष्टि मे ऐसा योगदान दिया था कि माधव उसकी समता करनेवाला विद्वान् मिलना नितान्त असनमव हैं। माधवाचार्य के विषय मे सावय का यह कथन अनेक अंश में स्वरूप हैं:—

"ग्रनन्तभोगसंसक्तो द्विजपुङ्गवसेवितः । सचिवः सर्वजोकानां त्राता जयति माधवः ॥"

<sup>1</sup> Dr, Venkata Subbaiya—Luartrly gown: al of the my thic Sociely pp. 118-96

<sup>2</sup> S. Sukantaya-founders of vijayanagara pp. 143-151

## द्वादश परिच्छेद

## माधवाचार्य की रचनायें

माधवाचार्य के महस्य का किश्चित् परिचय हम उनकी उल्कृष्ट रचनाश्चों के श्रध्ययन से भी पा सकते हैं। वे श्रवाधारण प्रतिभासम्बर्ग विद्वात् थे। धर्मशास्त्र तथा मीमांचा के विषय में उनकी रचनार्ये सदा श्रादर की हर्ष्टि से देखी जामंगी। स्व तो यह है कि माधव ने श्रपने बृहस्काय प्रत्यों के द्वारा इन शास्त्रों के श्रध्ययन में नवीन स्कृति उत्पन्न की। श्राज भी इन शास्त्रों के श्रप्तशालन के लिए इम माधव के प्रत्यों के चिर श्रृणी हैं। धर्मशास्त्र में माधव के नाम से उपलब्ध श्रम्य थे हैं—

(१) पराशर-माधव, (२) कालांतर्ग्य या कालमाधव, (३) दत्तक मीमांता, (४) गोत्र-प्रवर निर्णय, (५) सुहूर्त माधवीय, (६) स्मृतिसंग्रह तथा (७) ब्रास्यस्तोमपद्धति । कार्यो का यह कहना वहुत ही ठीक है कि नामसाम्य के कारण अपनेक ग्रन्य हमारे माधव के नाम से उत्किलित कर दिये गये हैं। श्रम्यतः हम तथा अत्यों की रचना को सन्देह की हिंह से देखना विद्वानों के लिए न्यास्य ही है। अन्तरङ्ग परीचा के वल पर हम निःसन्देह कह सकते हैं कि प्रथम दो अन्य हन्हीं माधव की रचनायें हैं।

(१) पराशर-माधव— धर्मशास्त्र में पराशर का मत मान्य है, विशेष कर इस किस्तुग के लिए। 'कहाँ पाराशरस्प्रतिः' प्रविद्ध ही है। ये प्राचीन तथा प्रामाणिक स्नाचार्व हैं। याजवस्त्र ने ही स्नपनी स्पृति में (११५) इस्हें प्राचीन धर्मशास्त्र प्रयोजक नहीं माना है, प्रत्युत इनसे प्रचीन कौटिस्य ने अपने स्वर्थशास्त्र में पराशर तथा उनके स्नुयायियों का उल्लेख स्नादर के साथ किया है। स्नाजकत इस पराशरस्पृति पर स्ननेक व्याख्यायों मिसती हैं—

(१) प्रख्यात धर्मशास्त्री नन्द पिष्डत की "विद्वन्मनोरमा" तथा (२) नागेशभट्ट के शिष्य वैद्यनाय पायगुर्येड की टीका । परन्तु सबसे प्राचीन तथा विस्तृत व्याख्या माधवांचार्य की ही है । माधव ने स्वयं लिखा है कि उनके पहले किसी ने भी इस पर टीका नहीं लिखी थी श्रित्रतः उन्होंने कलियुग के

<sup>ै</sup>कायो--हिष्टी श्राफ धर्मशास्त्र पृ॰ ७२३ ।

लिए उपयुक्त स्पृति पर स्वयं व्याख्यान लिखा— पराशरस्पृतिः पृषे ने व्याख्याता निबन्द्वृभिः । सयाऽती माघवार्येगा तद्व्याख्यायां प्रयस्ति ॥

(पराशरमाधव।१६)

'पराशर माधव' माधवाचार्य की ऋलीकिक विद्वत्ता, गांड अनुशीलन तथा ऋप्रतिम मेधाराफि का ज्वलन्त उदाहरण है। यह एक ही अन्य धर्मेशास्त्र के इतिहास में उनके नामको अनर बनाने मे पर्यात है। यह विराद्-काय अन्य स्वसूच भाष्य है जिसमें धर्मशास्त्र के प्रत्येत्र विपय का विवेचन वड़ी विद्वत्ता के साथ किया गया है। इस अन्य को परिव्त वामनशास्त्री ने 'बाम्चे संस्कृत सीरीज़' में चार जिस्दों में तथा डेव्र हजार पृष्टों में सम्पादित कर प्रकाशित किया है। इसके बृहद् आकार का परिचय पाटकों को सहज में लग सकता है।

पराशर स्मृति में बेबल ५.६२ रलोक हैं। इनमें केवल आचार तथा प्रायश्चित का ही वर्णन उपलब्ध होता है। प्रथम तीन अध्यायों में 'आचार' का विषय है तथा अत्तिम नव अध्यायों में 'प्रायश्चित का हा खंग सहतम अधिक विवेचन किया गया है कि वह अंग्र स्वतन्त्र मन्य कहलाने की योग्यता रखता है। उदाहरण के लिए, पराशर ने २१७ में चाउबंग के धमों का संकत मात्र किया है, परन्तु हर पर माध्य लिखते समय माध्य ने चारों वर्णों के धमों का प्रमायपुर, धर साक्ष्मेपाइ विवेचन किया है। मूल में (२१२) आक्ष्मण के लिए कृषिकर्म का विधान मिलता है। इसकी दीका में माध्य ने वहीं छानचीन के साथ दिखलाया है कि आक्ष्मण के लिए कृषिक विधान किस अवस्था में विहित है। इसी प्रकार परारस्पृति में 'व्यवहार' का विधय है ही नहीं। इस कमी की पूर्ति करने के लिए माध्य ने राजधमें के वर्णन करनेवाले, एक सामान्य रखोक की टीका में 'व्यवहार' के विस्तृत विषय का विशिष्ट वर्णन किया है। है इस अंश को कहीं-कहीं

—पराशर

श्रतएव श्राचारकाराडे व्यवहाराणामन्तर्भावसभिप्रेत्य पराशरः पृथग्

<sup>°</sup>चत्रियो हि प्रजां रचन् शस्त्रपाणिः प्रचयब्दत् । विज्ञित्य परसैन्यानि चितिं धर्मेण पालयेत् ॥

'व्यवहार माधव' भी कहते हैं, परन्तु यह कोई स्वतन्त्र प्रन्य नहीं है। बिल्क पूरे प्रन्य का एक अंश मात्र है। 'पराशर-माधवीय' दिच्च मारत मे आज भी 'हिन्दू ला' के विषय मे प्रमास माना जाता है। माधव ने अपने विद्यान्तों की पुष्टि मे अपराक, देवस्वामी, पुरास्त्रार, प्रयज्ञतार, मेधातिथि, विश्वकरा-चा प्रियक्तामी तथा स्मृतिचन्द्रिक कैते प्राचीन प्रन्य तथा प्रत्यकारों के बच्च उद्धृत किये हैं। इस प्रन्य को यदि हम धर्मशास्त्र का 'विश्वकोश' कहे, तो कोई अस्तुक्ति न होगी। महाराज कुक के आदेशानुसार इस स्मृति की रचना की गई थी, यह प्रन्य की पुष्यिका से स्पष्ट है।

(२) काल निर्माय — यह माधव का धर्मशास्त्र विषयक दूसरा प्रत्य है। इसे ही 'कालमाधव' के नाम से भी पुकारते हैं। पराशरस्त्रति की व्याख्या लिखने के बाद माधव ने धर्मांटुष्ठान के काल का निर्माय करने के लिये इस प्रत्य की रचना की।' इस कथन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि माधव ने पराश्र भाष्य के बाद इस प्रत्य की रचना की। इस प्रत्य में ५ प्रकरण हैं पहले (उपोद्धात) प्रकरण में काल के विषय में दार्शानिक व्याख्या की गई है तथा निरंप काल को ईश्वर का ही स्वरूप बतलाया गया है। द्वितीय (वत्सर) प्रकरण में वर्ष की कस्पना, चान्द्र, सावन तथा सीर वर्षों का पास्परिक विमेद, अयन ऋतु, मास, मलभास तथा उसमें वर्षित कर्म-कलाप का विश्वर विवेचन किया गया है। दुतीय (प्रतिपत्) प्रकरण में वर्षे की त्रियों का पास्परिक क्षेत्र करी करी करी करी के सीर्क करी के सिर्म के तरि प्रतिपत्) प्रकरण में निर्मिण करति प्रतिपत्) प्रकरण में भी प्रतिपत् कर्तव्य कर्मे का प्रदर्भ काल सीमा तथा कर्तव्य कर्मे का वर्षों के विषय में भी किया गया है। पञ्चम (निषयों के विषय में भी किया गया है। पञ्चम (निज्ञ)

व्यवहारकायडमकृत्वा 'चितिं धर्मेया पालयेत्' इति सूचनमात्रं व्यवहारायां कृतवानु ।

—पराशरमाधव

व्याख्यात्र माधवाचार्याः धर्मान् पाराखरानय ।
 तदनुष्ठानकालस्य निर्णयं वक्तुसुद्यतः ॥४॥
 —कालमाधव (चौलंबा, काशी) ए० १

पञ्ज प्रकरणान्यत्र तेष्युगोद्धातवस्तरौ । प्रतिपच्छिष्टतिथयो नचत्रादिशिति क्रमः ॥८॥

कालमाधव पृ० २.

प्रकरण में घार्मिक इत्यों के लिए उचित नक्षत्र, योग तथा करण का उपयुक्त वर्णन किया गया है। इस प्रकार यह प्रत्य काल निर्णय के लिए अस्यन्त प्रामाणिक तथा उपयोगी है। पीछे के निरम्धकारों ने माधव के मत का उल्लेख आदर के लाथ किया है। इसमें अमेक धर्म प्रत्यों के नाथ वाणिष्ठ रामायण, विद्धान्त शिरोमणि (भारकराचार्यकृत) तथा हेमाहि (अत लघड) का उल्लेख पाया जाता है। माधव का यह प्रत्य वहा हो प्रीड तथा प्रामाणिक है। काल का इतना सुन्दर पारिडत्यपूर्ण विवेचन अन्यत्र उपरन्थ नहीं होता। पराशर माधव तथा कालमाधव की रचना के कारण धर्मशास्त्र के इतिहास में माधव का नाम चिर स्मरणीय रहेगा।

## कर्म मीमांसा

(३) जैिमनीय स्थायमाला विस्तर— धर्मशास्त्र के अनन्तर मीमांधा के ऊपर माधव का विशेष अधिकार लिखत होता है। इन्होंने जैिमनीय सुत्रों को बोधाम्य बनाने के विचार से 'स्यायमाला' नामक पुस्तक लिखी, जिसमें अधिकारियों का विवेचन नड़ी ही कुत्रता के साथ दिया गया है। पुस्तक लारिका रूप में है और वहीं लुदी से लिखी गई है। साधारणत्या प्रत्येक अधिकारियों का लिखे दो कारिकाएँ हैं। पहले में पूर्व पत्त्र का उत्थान है और दूसरे में सिद्धान्त का प्रतिपादन । न्यायमालाकी रचना पर इनके आअथदाता बुक्तराय रीक गये; उन्होंने भरी सभा में इनकी प्रशंसा की और इस प्रंथ के ऊपर विस्तृत टीका लिखने के लिखे कहा। वि साधव ने 'बालडुद्धने' 'विस्तर' वाहा टीका अपनी न्यायमाला पर लिखा, जिसका पूरा नाम 'जैसिनीय न्यायमाला विस्तर' है।

भ स खलु प्राज्ञजीवातुः सर्वशास्त्रविशारदः । श्रकरोत जैमिनिमते न्यायमात्रां गरीयचीम् ॥४॥ तां प्रशस्य समामत्ये वीरश्रीकुक्तपूरितः । कुरु विस्तारमस्यारक्षमिति माजयमादिशत् ॥६॥ निर्माद माज्ञजायी विद्वदानन्वत्रायिनीम् । जैमिनीयन्यायमात्रां व्याज्यन्त्रे वालकुत्ये ॥=॥

<sup>—</sup>जै॰ न्यायमाचा विस्तर

इस प्रस्थ ने सचसुच जैमिनीय सूज जैसे कठिन श्रीर विस्तृत ग्रन्थ को करस्थ वर्षण की तरह सुगम तथा सरल बना दिया है। इसकी रचना से माध्य का मीमाशा जैसे गहन शास्त्र मे पिनिष्टित पायिडस्थ लिखत होता है। जहाँ कही प्रभाकर के अनुत्तर श्रिष्ठकरण के स्वरूप तथा विषय मे माहमत पार्थक्य दीव्य पृत्ता है, वहाँ माध्य ने दोनो मतो का वर्णन मिल्ल मिल्ल कारिकाश्रों में स्वरू कर से कर दिया है। इस प्रस्थ की ख्यांति भी पर्यात है। मीमाशा शास्त्र में सुगमता से प्रवेश करने वे लिये वह अतीय उपकारी प्रस्य है। किस प्रकार पराश्ररमाध्य स्मृति संसार में इनके नाम को श्रमर करने ये पर्यात है उसी प्रकार पर इंजिमनीय न्यायमाला विस्तर मीमाशा के हतिहास में इनकी कीर्ति को श्रम्धुरण रखने में समर्थ है। यह प्रस्य पूने की श्रानत्या-अम ग्रन्थायिल (नं० २४) में छुपा हुआ है और वह श्रम्थ पूने की श्रानत्या-अम ग्रन्थायिल (नं० २४) में छुपा हुआ है और वह श्रम्थ पूने कात से सुकत में भी श्रिष्ठक है। प्रस्य के विस्तार का पता इसके मली भीर्ति कल सकता है। यह ग्रन्थ एक प्रकार से मीमाशा के इतिहास में नई जायित का सुचक है। बुक्तनेश की श्राजा से इस प्रस्थ की रचना की गई है।

## वेदान्त ग्रन्थ

विधारण्य स्वामी के बनाये हुए अनेक वेदान्त प्रन्य उपलब्ध होते हैं, परनु इनमें से कितने उनके खास हैं—यह बतलाना किन काम हैं। उनके नाम से विशेष विख्यात वेदान्त प्रन्यों का ही यहाँ विवरण्—और वह भी अत्यन्त सिवा कि अपने के बोग्य हैं। वह है विधारण्य और मारतीतीर्थ का प्रन्य प्रण्यन में सहयोग। जिल प्रकार तमय्य और मायव की रचनाओं का पार्यक्ष करना सिवारण्य हों, उसी प्रकार विधारण्य और मारतीतीर्थ की भी स्वतन्त्र रचनाओं में कुछ मतमेद-सा प्रतीत होता है। विधारण्य की स्वतन्त्र रचनाओं में कुछ मतमेद-सा प्रतीत होता है। विधारण्य की स्वतन्त्र रचना भी स्वतन्त्र रचना विधारण्य की सी स्वतन्त्र रचना है। एक होना स्वामिक ही था। भारतीतीर्थ के प्रत्योगिता मानी जाती है। ऐसा होना स्वामिक ही था। मारतीतीर्थ के सुरु और विधारण्य वे शिष्ण । अतः प्रस्विवेश की रचना मे दोनो का सहयोग होना कोई असम्भव-सा नहीं जान पड़ता, परन्त्र किन प्रत्यों मे दोनो की सहयोगिता प्राप्त भी, इसे ठीक-ठीक बतलाना प्रमाणों के अभाव में कठिन

अवस्य है। पाठक यदि इस बात पर ध्यान देंगे, तो वे इन दोनों के विषय में होनेवाले मतभेद के मूल कारण को सहज ही में जान जावेंगे।

- (४) पश्चद्रशी—वेदान्त के तत्वों को पद्यास्मक रूप से सुरामतया समफानियाला यह प्रस्य है। कीन ऐसा वेदान्त का प्रेमी है जो इल प्रस्य को नहीं जानता। विदारस्य ने इसमें श्रद्धेत वेदान्त के गृड विदयों को उरल तथा सरस पद्यों में समफाया है। इस प्रस्य में तीन वेड़े विभाग है—विवेक प्रकरण, दीप प्रश्रप्त या आनन्द प्रकरण। प्रत्येक प्रररण पाँच अध्यामं में विभक्त है। इस प्रकार समूचे प्रन्य आध्याय है, जिनके नाम निर्देश से भी विषयों का पता चल जाता है। इन श्रद्यायों के नाम हैं—
- (१) विवेक प्रकरण में—तत्त्व विवेक, पद्धभूत विवेक, पञ्चकीश विवेक,
- (२) दीप प्रकरण में चित्रदीप, तृष्विदीप, क्टब्य दीप, ष्यानदीप तथा नाटकदीप।
- (३) श्रानन्द प्रकरण मे—योगानन्द, श्रात्मानन्द, श्रद्धौतानन्द विद्यानन्द श्रौर विषयानन्द ।

इसकी टीका 'रामकृष्ण' ने लिखी हैं जो अपने को भारतांतीर्थ तथा विद्यारण्य का किंकर बतलाते हैं। विद्यारण्य के इस अन्य की लोकप्रियता का पता इस घटना से भी चल सकता है कि इसके अनुवाद भाग्त की प्रत्येक-भागा में उपलब्ध होते हैं। हिन्दी में भी इस प्रन्थ के अपनेक अनुवाद किये गये मिलते हैं। धर्मशाधारण इस प्रन्थ के रचयिता के रूप में विद्यारण्य को जानता हैं।

(५) जीवन्मुक्तिविवेक--विद्यारयंथ की यह वड़ी प्रौड रचना मानी जाती है। युक्ति के विषय में श्रुति तथा पुरायों के पृष्टों में जो साधन विखरे हुये ये उन समग्र साधनों का उपयोग कर इन सुन्दर ग्रन्थ का निर्माण किया गाया है। श्राह्वेत वेदान्त की दृष्टि से जीवन्मुक्ति का इतना साङ्गोपाङ्ग प्रामा-यिक विचन श्रन्थत्र उपलब्ध नहीं होता। श्रन्युतराय मोडक की 'पूर्या-नदोन्दुकोमुदी' नामक विस्तृत व्याख्या के साथ यह ग्रन्थ श्रानन्दाशम सीरीज़ में प्रकाशित हुआ है।

इस ग्रन्थ में चार ऋथ्याय हैं। प्रथम ऋथ्याय बहुत बड़ा है, पूरे ग्रन्थ के प्राय: ऋषि से भी ऊपर है। इसमें सन्यास के स्वरूप तथा विविध मेदों का विवरण प्राचीन प्रन्थों के प्रामाणिक उद्धरणों के साथ विस्तार से किया गया है। 'जीवतः पुरुषस्य कर्तृ त्व-भोकृ त्वसुखहुः खादिल च्रणशिच चवमैः क्रें शरूपत्वाद् वन्धों भवति; तस्य निवारणों जीवन्सुकिः? (जीते हुए पुरुष का कर्ता, भोका, सुखी, दुःखी झादि चिचधमों को मानना क्रें शरूप होता है। अतः वन्धन है। इसका निवारण करना जीवन्युक्ति है।) इस व्याख्या क्षी विस्तृत व्याख्या प्रथम अध्याय में की गई है। 'जीवन्युक्ति' के तीन साधन होते हैं— (१) तत्वज्ञान, (२) मनोनाश तथा (३) वासना च्या । इनमें वासनाच्य का वर्णा वृद्धरे अध्याय में किया गया है। तत्वज्ञान का मनोनाश और वासनाच्य के साथ परस्पर कारणभाव देखि पड़ता है। तत्वज्ञान होने पर ही मन का निग्रह तथा वासनाओं का च्या वहाता है तथा पद्मान्तर में मनोनाश तथा वासनाओं का च्या होता है तथा पद्मान्तर में मनोनाश तथा वासनाओं का च्या होता है तथा पद्मान्तर में मनोनाश तथा वासनाच्या के होने पर तच्चज्ञान की उत्पत्ति तथा हवता होती है—

यावन्न तस्वविज्ञानं ताविन्वच्छामः कुतः । यावन्न चित्तोपशमो न तावत् तस्ववेदनम् ॥ यावन्न वासनानाशस्तावत् तस्वागमः कुतः । यावन्न तस्वसंप्रातिनं तावद् वासनाज्ञ्यः ॥

तीसरे अध्याय में 'मनोनाश' का विवेचन है। मनोनाश के लिए योग की विविध कियाओं का वर्णन किया गया है। योगी के मेद, प्राणायाम के प्रकार आदि आवश्यक विषयों का प्रतिपादन कर अन्यकार ने इसे अन्य अन्यों के प्रमाण से पुष्ट किया है। चीथे अध्याय में जीवन्युक्ति के प्रयोजनों का सम्यक् उपन्यास है। ये प्रयोजन पाँच प्रकार के वतलाथे गये हैं और प्रत्येक का सांगोपाझ विवरण है। अन्त में इसके उपयोगी 'विद्वरसंन्यास' का मी वर्णन दिया गया है। अन्य के अन्त में विद्यातीय की स्तुति इस प्रकार की गई है—

जीवन्मुकिविवेकेन तमोहार्दे निवारयन्। पुमर्थमखिलं देयात् विद्यातीर्थं महेश्वरः॥

(६) विषर्ण प्रमेय संग्रह—विचारपन के वेदान्तज्ञान की श्रष्ठत कसीटी है। ब्रह्मपुत के ऊपर श्राचार्य शङ्कर ने भाष्य बनाकर उठकी टीका लिखने के लिए पद्मपादाचार्य को कहा। पद्मपाद ने श्राचार्य के। भाष्य कोतीन बार पड़ा था और वे शिष्य मण्डली में क्वसे श्रीक श्राचार्य-भक्त तथा विशुद्ध वेदान्तीमाने जाते थे। उन्हीं ने पूरे भाष्य पर पक्चपादिकार नामक ज्याख्या लिखी, जिसे पद्मपाद के प्रभाकरमतानुसायी मानुल ने स्वयं आग लगाकर लला हाला था। फिर भी आचार्य की कृपा से उसका पुनरुद्धार हुआ। माधव ने शक्कर दिग्लियम में लिखा है कि पद्मपाद ने पूरे प्रन्य पर व्याख्ना लिखी थी। पर यह उपलब्ध होती है केवल आरम्भ के चार दशों (चट्टास्ट्वा) पर। कृतिपय कि हाला होती है केवल आरम्भ के चार दशों (चट्टास्ट्वा) पर। कृतिपय कि हाला होती है केवान्त दशीं न ही पञ्चपादातमक है। ये पाँचों पाद हैं (१) अध्यास, (२) जिज्ञासा, (३) लच्च, (४) प्रमाण और (५), प्रयोजन। ये पाँचों विषय चट्टा सूत्री में ही गतार्य हो जाते हैं। अतः 'पञ्चपादिका' इन्हीं चार सूत्रों को ही है। इसी पञ्चपादिका पर 'प्रकाशात्मवित' ने 'विवरपा' नामक टीका का प्रयापन किया। इसी विवरण के समस्त आवश्यक प्रमेषों के संग्रह होने के कारण प्रन्य का उपरूष्ट काम सार्थक है। विवारय ने अपने प्रन्य के विषय में स्वयं लिखा है—

भाष्यदीकाविवरणं तन्निक्यनसंग्रहः। व्याख्यानव्याख्येयभावक्रं शताशाय रच्यते ॥ इसका दूसरा नाम विवरणोपन्यास है और श्रप्पय दीक्षित ने सिद्धान्तलेश में इसी नाम से इसका निर्देश किया है।

यह प्रन्य नितान्त प्रौड माना जाता है। इस प्रन्य की रचना से विचारप्य ने अपना वेदान्तपत पाण्डित्य सुचाक्क्य से अभिव्यक्त किया है। व्याख्या तो चार सुवी की है पर समग्र अन्य में ह वर्षक या विभाग हैं। (१) प्रथम वर्षक में अंतिव्यः अतिवाबचेम्मः की नियमविधि तथा जीवन्त्रस्य के ऐस्य का प्रतिपादन तथा अध्यात की विस्तृत समीचा है। (१) दूपरे वर्षक में वेदान्त शास्त्र का प्रथानन दिखलाकर कर्ममीमांता के भीतर उसके अन्तर्भाव ने होने का विस्तृत विवेचन किया गया है। (१) तीचरे वर्ष्यन में 'अपातो अक्षाजिशाता' का विस्तृत अर्थ देकर बान और कर्म के समुच्चय का निराक्षरण है। (४) वौष वर्ष्यन—में प्रथमवर्ष्य ने समुचित अधिकारों, विषय, प्रयोकन तथा सम्बन्ध कर अनुवन्ध चहुष्टम का विस्तृत प्रदर्शन है। (५) पौच वर्ष्य कक्षा के स्वरूप तथा तथा सम्बन्ध कर अनुवन्ध चहुष्टम का विस्तृत प्रदर्शन है। (६) तथा (७) वर्ष्यकों में लच्चणों के प्रथक् प्रतिपादन की आवश्यकता तथा त्रक्ष की विदि में प्रमाण दिख्लाये गये हैं। अन्तिस दो वर्ष्यक हम प्रभाव दिख्लाये गये हैं। अन्तिस दो वर्षक दीन्तवानवान्यों का समन्य विद्य किया गया है। इप मकार वेदान्त के समग्र प्रमेशों का स्वसन्य विद्य किया गया है। इप मकार वेदान्त के समग्र प्रमेशों का स्वसन्य विद्य किया गया है। इप मकार वेदान के समग्र प्रमेशों का स्वसन्य पिद्य किया गया है। इप मकार वेदान के समग्र प्रमेशों का स्वसन्य पिद्य किया गया है। इप मकार वेदान के समग्र प्रमेशों का स्वसन्य पिद्य किया गया है। इप मकार वेदान के समग्र प्रमेशों का स्वसन्य पिद्य किया गया है। इप प्रकार वेदान के समग्र प्रमेशों का स्वसन्य पिद्य किया गया है। इप प्रकार वेदान के

है। इस ग्रन्थरक को विद्यारय्य ने श्रपने गुरु विद्यातीर्थ को इन शब्दों मे समर्पित किया है—

> यद् विद्यातीर्थगुरवे शुश्रूषाऽन्या न रोचते तस्मात् । श्रस्तवेषामक्तियुता श्रीविद्यातीर्थपादयोः सेवा ॥

सौभाग्य का विषय है कि परिस्त लिलताप्रसाद स्वराल ने इसका उन्दर भाषानुवाद काशी की 'श्रच्युत प्रन्थमाला' में १६६६ सं को निकाला है। मूल के साथ यह श्रनुवाद लगभग सवा ख्राठ सी प्रकों में छपकर तैयार हुआ है।

- (७) अनुपस प्रकाश— विचारस्य का यह अन्य २० अध्वायों में विभक्त है। इसमे उपनिषदों में प्रतिपादित विद्धान्तों का विवरण-वड़े ही सुन्दर वक्क से कारिकाओं के द्वारा दिया गया है। इसमें इन बारह उपनिषदों के साराश्र कम से दिये गये हैं—ऐतरेय, तैत्तिरीय, क्षान्तोग्य (१ अध्याय), सुपडक, प्रस्त, कोशीतकी (२ अ०) मेनायसी, कठ, श्वेताश्वतर, इन्दारस्यक (१३ से लेकर १८ वे अध्याय तक), केन और सुपिंद उत्तरताधिनी। अन्य वड़ा ही उपायेय है। उत्तनिपदों में विना प्रवेश किये ही उनके सार अंश का परिचय सुगमता से हो जाता है। श्लोकों में मूल उपनिषद् के वाक्यों का भी स्थानस्थान पर निर्देश किया गया है। इस ए 'मितविवृत्ति' नामक टीका लिखकर प्रस्त्वात वेदानी पिषटत काशीनाय शास्त्री जो ने मूल के अर्थ को समस्तने में स्थाप्त हहायता दी है। इस टीका के साथ इस अन्य को मगवान्दास पोहार ने काशी से प्रकाशित किया है।
- (८) खर्पानषद् दीपिका—ऐतरेय उपनिषद् तथा (१) नृतिंह ताप-नीय के उत्तर खरड पर विद्यारखन ने 'दीपिका' टीका लिखी है, जो आनन्दा-अम पूना से प्रकाशित हुई है। कहना न होगा कि ये प्रन्यकार की विद्वत्ता के अनुरूप ही पारिडत्यपूर्ण तथा मुल के विश्वद व्याख्यान हैं।
- (10) बृहदारस्यक वालिंक सार—विद्यारस्य स्वामी का यह प्रन्थ श्रद्धेत वेदान्त के चूडान्त प्रन्थों में गिना जाता है। बृहदारस्यक उपनिषद् स्वरूपतः तथा श्रयंतः वव उपनिषदों में श्रेष्ठ वमक्ता जाता है। श्राचार्य का इस पर माध्य मी निवान्त नहत्त्वपूर्ण है। उत्ती भाष्य के जपर सुरेश्वराचार्य मेश्रपने वार्तिक लिखे हैं, परन्तु वार्तिक का श्रानुशीलन करना एक दुरूह व्यापार है, क्योंकि वार्तिक बहुत ही वड़ा है तथा वारार्गित है। इसी

वार्तिक के सार श्रंश को उपस्थित करने के निभित्त विद्यारस्थ ने इस श्रद्धपम प्रन्य की रचना की है। वार्तिकसार भी काफी वड़ा है। प्राचीन संस्कृत टीका भी प्रकाशित हुई है। परन्तु काशी की श्रम्भुत प्रन्यमाला में इस इहस्काय प्रन्य का साहोपाइ हिन्दी श्रद्धार्थ भी प्रमाशित हुआ है। इस प्रम्य का साहोपाइ हिन्दी श्रद्धार्थ भी श्रमी प्रकाशित हुआ है। इस प्रम्य के अनुशालन करने से सुरंप्याचार्य के वार्तिक का रहस्य भली भीति समक्ष में श्रा जाता है। यूरा प्रम्य कारिकाश्य है श्रीर ये कारिकार्य भी प्रवदशी की कारिकाश्यों के समान श्रस्यन्त सरल, सरत तथा हृदयग्रहिणी हैं। प्रन्यों की रचना ने श्रहैतवेदान्त के तस्वों का विपुल प्रचार कियायधाश्रम्य विद्वानों के हृदय में इस विवय की श्रोर स्कृति उत्पन्न की। इन्हीं सेवाश्यों के कारण विद्यारस्थ का नाम श्रहैतवेदान्त के इतिहास में सुवर्णांचरों से लिखने योग्य है। विद्यारस्थ की देहिक शास्त्र तथा पारलीकिक शास्त्र—दोनों में श्रतीव चमस्कारिणी विद्वता है।

(११) शंकर दिनिक्कय — यह प्रत्य श्राचार्य शह्कर का बृहत् जीवन चिरत है। इसमें १६ तर्ग हैं। कविता वज्ञे मीड़ एवं सरत है। दार्शनिक विद्वान्तों का वर्णन वड़ी ही सुन्दरता के साथ इस प्रत्य में दिया गया है। यह प्रत्य मी विचारयय की रचना कहकर सर्वेच प्रतिद्ध है। परन्तु प्रत्य की श्रान्तरङ्ग परीज्ञा करने पर वह बात विद्व नहीं होती। प्रत्य के श्रारम्भ का मंगल रखों क, जिसमें विचारीर्थ की वन्दना है, विचारयय के प्रतिद्ध रखोंक के सदय ही हैं। एरन्तु श्रीजी की विभिन्नता तथा ऐतिहासिक इन्तों की अवहेखना के कारण यह प्रत्य प्रिद्ध तिचारयय की कृति होगा, इस विपय में विद्वानों को विशेष सन्देह बना हुआ है। इस ग्रन्थ के रचिता की उपाधि 'नव कालिदास' प्रतीत होती है—

सामोदैरतुमोदिता मृतमदैरानन्दिता चन्दनै-मन्दारैरिभनन्दिता प्रियगिरा काष्ट्रमीर्जा नेविता। सागेषा नवकालिदासविद्युरो दोर्गाक्त्रता दुष्कवि-ग्रांतै निष्क्रक्योः क्रियेत विकृता घेतुस्त्वरूकैरिव॥ (—शंकर दिग्विवय १११०)

भारतचम्पू के स्विथता माघव को भी यही उपाधि थी। अर्तः ऐति-हासिकों का कहना है कि भारतचम्पू के लेखक की ही यह रचना है। दोनों प्रत्यों के माघव एक ही अभिन्न व्यक्ति हैं। एक वात और भी संशय उत्पन्न करनेवाली है। शक्कर दिग्वजय के १४ श्लोक ( १२ धर्म १-१४ श्लोक) राजचूडामिण दीचित के शक्कराम्युदय काव्य से लिये गये हैं (चतुर्ध धर्म, श्लोक १, २, ६, ७, १४-२३)। दीचित जी दिच्या भारत में तंजीर के नायक राजाओं के सभाकवि थे। यह दिग्वजय ऐतिहासिक व्यक्तियों के वियय में बड़ीगड़बड़ी करता है। इसके अनुसार उदयनाचार्य तथा खरड़नकार अहार्थ (२१ शतक) के साथ तथा अधिनवगुत (११ शा०) का आचार्य ग्रह्मर का शास्त्रार्थ हुआ था (१५॥०२; १५॥१५७३; १६॥१५८३) हतना ही नहीं बाय, मयूर तथा दराडी (७ शतक) जैसे प्राचीन कवियों से भी शंकर के मेंट होने की घटना का इसमें उल्लेख हैं (१६॥१९४१)। ये घटनायें इतिहास विकद सिद हो रही हैं। ऐसी दशा में इस अन्य को हम ऐतिहासिक वातों के लिए प्रमाण्यूत नहीं मान सकते । इसमें विचारस्य का न तो कहीं उल्लेख है स्थार जनकी लेखक शैली का अनुसरण। फलतः यह अन्य विचारस्य की रचना नहीं हो सकता।

(१२) सर्वदर्शनसमह—माधवाचार्य सर्वदर्शन संग्रह के भी कर्ता माने जाते हैं, परन्तु प्रत्य की अन्तरक्ष परीचा से यह बात सिद्ध नहीं होती। यह तो प्राय: देखा गया है कि माधव के अर्जेक स्थ्यों में गजानन की खुति है तथा बही श्लोक हुबहु पाया जाता हैं। परन्तु सर्वदर्शन संग्रह के आरम्भ में शिव की स्तुति से मंगलाचरण किया गया है और यह श्लोक किसी नैया-

सहसोदयनादयः कवीन्द्राः परमद्वेतसुषरचकस्पिरेस्म ॥

२ पदुयुक्तिनिकृत्तसर्वशास्त्रं गुरुभद्दोदयनादिकैरजय्यम् । स हि खण्डनकारमृदद्गं बहुधा व्युग्न वश्वदं चकार ॥

तदनन्तरमेष कामरूपानधिगम्याभिनवोपशब्दगुसस् ।
 अजयत् किल शाक्तभाष्यकारं स च भग्नो मनसेदमालुलोचे ॥

भ 'शङ्करितिनिजय' के भाषानुवाद के बारम्भ में लेखक ने जो शङ्कर चरित विखा है वह केवल किम्बदन्तियों के ही बाधार पर है। ध्रवसर न होने से उसमें ऐतिहासिक तथ्यों की झानबीन नहीं की गई है।

<sup>&</sup>quot; वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे । यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम् ॥

यिक का लिखा हुआ प्रतीत होता है। भे मंगलाचरण के विषय में विभ्रतिपत्ति हो सकती है, परन्तु निम्नलिखित स्लोक निःसन्देह इस प्रस्य को माधवाचार्य से मिन्न किसी श्रन्य व्यक्ति का लिखा गया बतला रहा है।

श्रीमत्तायण्डुम्घान्घिकीत्व्यमेन महौनता ॥ क्रियते माधवार्येण् सर्वदर्शनसंग्रहः ॥२॥ पूर्वेशमतिदुस्तराणि सुतरामानोड्यशास्त्रायसौ, श्रीमतसायणमाधवः प्रमञ्गन्यास्यत सर्ता प्रीतये ॥

अन्यकार के परिचय देनेवाले इन पद्यों से पता चलता है कि वे सायण रूपी चीरसागर से निकले हुए कीस्तुम मिंश वे तथा उनका पूरा नाम 'धायण्यावव' या। दिल्लिण की चाल है कि व्यक्ति के नाम में पिता का नाम पर स्वादा होते तो वे अपना परिचय 'भावण्य माघव' नाम से देते तथा अपना नाम पीछे। यदि सुप्रसिद्ध माघवाचार्य इसके रचिता होते तो वे अपना परिचय 'भावण्य माघव' नाम से देते तथा अपने को 'भावण्यु-ग्याध्यिकोस्तुम' वतलाते, क्योंकि सप्रमाण्य दिखलाया गया है कि वे 'भावण्य' के पुत्र ये। पूर्वोक्त दोनों पदों ते यही प्रतीत होता है कि यह माघव सावण्याचार्य के पुत्र ये। पूर्वोक्त दोनों पदों ते यही प्रतीत होता है कि यह माघव सावण्याचार्य के पुत्र ये। पूर्वोक्त दोनों पदों ते यही रतति होता है कि यह माघव सावण्याचार्य के पुत्र ये। पूर्वोक्त दोनों सहते स्वला है तथा अपने का मावण्य स्वाद्या सावण्य के सिती पुत्र का पता नहीं है। अलंकार सुधानिधि के आधार पर सावण्य के मित्री पुत्र का पता नहीं है। अलंकार सुधानिधि के आधार पर सावण्य के मायण्य नामक पुत्र होने का हमें निश्चय है। तो क्या यही मायण्य सर्वदर्शनसंग्रह के रचिता माघव ये। आर० नरिलंहाचार्य की सम्मति में सावण्य के द्वितीय पुत्र का मूल नाम 'भावव' ही या तथा उन्होंने की सर्ववृत्यं संग्रह कैती अन्यप अन्य की रचना की थी। के

प्रत्य की अन्तरंग परीचा से इस सिदान्त की अनेक श्रंश में पुष्टि हो रही है। (१) माधवाचार्य के तीनों गुरुओं के नाम से हम परिचित हैं। उनके नाम वे-विद्यातीर्य, भारतीतीर्य तथा अीकस्ठ। परन्तु सर्वदर्शनसंग्रह के

<sup>ै</sup> नित्य ज्ञानाभ्रयं वम्हे निःश्लेषसनिधि शिवम् । येनैनं जातं मह्यादि तेनैवेदं सकर् कम् ॥१॥

 <sup>...</sup>माबस् ! गद्यपद्यरचनापाण्डित्यसुन्सुद्रय ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> इचिडयन ऐणिटक्वेरी १६१६ ए० २०-२१

रचिवता ने श्रेपने गुरु को 'धर्वज ै विष्णु' वतलाया है जो शार्ज्व पाणि के पुत्र ये। यदि माधवाचार्य ही इराके कर्ता होते तो गुरु का नाम यह न होता। माधवाचार्य के किसी भी प्रत्य में सर्वज विष्णु का गुरु रूप से नामोस्लेख नहीं है। ग्रातः इस विभिन्नता से माधवाचार्य सर्वदर्शन संग्रह के कर्ता सिद्ध नहीं होते। कोई श्रान्य ही माधव इसके कर्ता है।

(२) माधवाचार्य के विषय में एक किम्बदन्ती है कि संन्यास तेने पर उनका मध्यसम्प्रदाय के स्नाचार्य द्वैतवादी स्नवोम्भ्युनि के साय ग्रह्सा शास्त्रार्थ हस्रा था, जिनमें उनको हार माननी पड़ी थो। यह साम्प्रदायिक

श्लोक---

श्रसिना तत्त्वमसिना परजीवप्रमेदिना। विद्यारययमहारययमकोभ्यसुनिरच्छिनत्॥

इस किम्बदन्ती का पोषक माना जाता है। सुनते हैं कि विशिधादौत बादी सप्रसिद्ध विद्वान वेदान्ताचार्य (वेदान्तवेशिक) ने इस शास्त्राय में

<sup>ै</sup> पारं गतं सकत्तदर्शनसागराखानास्मोचितार्थंचरितार्थितसर्वकोकस् । श्री शाङ्गंपाखितनयं निखिलागमज्ञं सर्वज्ञविष्णुगुरुमन्बहमाश्रयेऽहस्॥२॥ — सर्ववर्शनसम्बद्धः ५० १

ये 'सर्वज्ञाविच्छु' अपने समय के एक मिसद विद्वान् थे। इनके दो पुत्र ये—सर्वज्ञ तथा चेन्सुभट । इनमें होटे चेन्सुभट ने तर्कमाधा की व्याख्या जिल्ली है। (इति श्रीडरिहररायपाजितेन सहजसर्वज्ञविच्छदेवाराध्यतक्वेन सर्वज्ञात्यने केन्द्रमाट्ट न विर्वित्तायां तर्कमाधाव्यावायाः) शांकरवर्यन के वर्षन में सामयाचार्यने तर्वज्ञविच्छ दिस्ति विवरणविवर्या' नामक प्रम्थ का वरलेल किया है (तदुक्तं विवरणविवर्या सहस्रमव्यविवर्या' नामक प्रम्थ का वरलेल किया है (तदुक्तं विवरणविवर्या सहस्रमव्यविवर्या' नामक प्रम्थ का वरलेल किया है (तदुक्तं विवरणविवर्या सहस्रमव्यविवर्या' नाम प्रतित होते हैं। 'पुत्यवरलोकमञ्जरी' के आधार पर कुछ लोग संन्यास लेने पर माध्यवाचार्य का ही सर्वज्ञविच्छु नाम बतलाते हैं, परन्तु यह होक नहीं जैंचता। इसी अकार औप्रकेषन ने 'केंदेलोगुस्स केतिबोगोस्स' में सायया के गुरु का नाम 'सर्वज्ञ-विच्छु' बतलाता है, परन्तु यह किस आधार पर किया गया है यह स्थप्ट नहीं है। यो हो, सर्वज्ञविच्छु दिच्या मारत के चीदहर्यों सतावदी के एक प्रामाणिक विद्वान्य, दे इसमें संस्थव करने के लिए कोई स्थान नहीं है।

मध्यस्य का पद महण किया था। इस प्रकार माधवानार्य, अज्ञोम्बर्गित तथा वेदान्तदेशिक नमसामयिक प्रतीत होते हैं। अतप्य वेदान्तदेशिक के 'तंज्युक्ताकलाप' से उब्बृत रामानुक्तदर्शन के विवरण प्रसंग में 'द्रव्याद्रव्य प्रमेदात्'' रामां 'द्रव्याद्रव्य प्रमेदात्'' रामां 'द्रव्याद्रव्य प्रमेदात्'' रामां 'द्रव्या नानार रास्त्रत्' र नानां में प्रवात जाना ऐतिहासिक हिप्ट से उपयुक्त है, परन्तु भाषताचार्य के ग्रन्थ में परवर्ती जयतीर्थ के उत्सेख का होना ऐतिहासिक हिप्ट ने अन्तम्यासित है। परन्तु 'शर्वदर्यं नतंत्रद्व' में पूर्वाभावदर्यं ने प्रकर्ण में उल्लेख पाया नाता है— शिष्टमानन्दर्तीर्थभाष्यव्याख्यानादी द्रष्टव्यम्—टीकाचार्य जयतीर्थ ने आज्ञान्वतीर्थ के भाष्य पर टीका लिखी है। वे अज्ञोन्यतीर्थ के अन्तर्तर मध्य-सम्प्रदाय की गद्दी पर २२ वर्ष तक गुरु थे। ये १३६० तक विद्यमान रहे होंगे। इनके प्रस्थो के उल्लेख होने से यही अनुमान निकखता है कि माधवा-चार्य 'शर्वदर्यं नर्सग्रह' के रचिता नहीं हो सकते, प्रस्तुत उनके—कम से कम—एक पीड़ो के बाद किसी अन्य साथव ने हरे बनाया होगा।

इन प्रमायों के आधार पर ऐतिहासिक विद्वान् इस निश्चय पर पहुँचते हैं कि सावय् के स्वैष्ट आता माक्याचार्य ने इस प्रस्य की रचना नहीं की, प्रस्युत उनके एक पीढ़ी बाद किसी मायव ने बनाया और ये मायव वेदभाष्यकर्ती सावया के पत्र प्रतीत होते हैं।

इस निर्णुय को इस सन्देह की दृष्टि मे देखते हैं। ग्रन्य के मंगल रखों के अनलतर अन्यकार अपने को 'शावपाटुन्याञ्चकीस्तुम रावपास्पी दुन्य समुद्र का कौस्तुम मिए कहते हैं। बहुत सन्ध्रय है कि 'शावपास्पी दुन्य समुद्र का कौस्तुम मिए कहते हैं। बहुत सन्ध्रय है कि 'शावपास्पी एस अक्ष का नाम या जिसमें वेदसाष्पकार तथा उनके दो भाई उत्सव हुए ये। ऐसी दशा में इस प्राचीन परम्परा की अवस्वतानों कैने कर सकते हैं। 'शव- जिस्सु' विद्यातीर्थ स्वामी का ग्रहस्थाअम का नाम पुरव्यरलोकमन्त्रदों में यतलाया गया है। यदि यह वात ठीक हो तो माववाचार्य को अन्यकार होना हम मान सकते हैं। परन्तु पुर्व्यरलोकमन्त्रतों के इस कथन की पुष्टि शिला-लेखादि अन्य प्रमाणों से अभी तक नहीं हुई है। समकालीन होने से वेंकट-नाथत्या क्यारीर्थ के उत्सवेत भी इतिहास विवद्ध नहीं किद होते। इन्हीं कारणों से इमें पूर्व निर्णुव में संशय बना हुआ है। जब तक अन्य प्रवत्तर प्रमाण से इमें पूर्व निर्णुव में संशय बना हुआ है। जब तक अन्य प्रवत्तर प्रमाण

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> तत्त्वयुक्ताकजाप ११६ । <sup>२</sup> तत्त्वयुक्ताकजाप ११७

उपलब्ध नहीं होते, तब तक इस विषय की मीमांसा पूर्ण नहीं होगी।

(१३) संगीतसार—अब तक यही हमारी घारणा थी कि विधारएय ने धर्मशास्त्र, वेदान्त तथा पूर्व मीमांता के विषय में ही मन्य की रचना की है, परन्तु हमें विस्मय के साथ कहना पढ़ता है कि विधारप्य ने संगीतशास्त्र के उपर भी मन्य लिखा था, जो दिल्या भारत के संगीत के विद्यानों का प्रतिपादक तथा नितान्त आदर्र्याची माना जाता था। तंजोर के विख्यात राजा एउनाथ नायक के नाम से प्रतिद्ध 'संगीत सुवा' नामक एक संगीत मन्य है। हत्ती में विधारप्य के संगीत मत का निर्देश पाया जाता है। 'चतुर्यही प्रकाशिका' संगीत विषयक मन्य है। हत्ती में विधारप्य के संगीत मत का निर्देश पाया जाता है। 'चतुर्यही प्रकाशिका' संगीत विषयक मन्य है। हत्ते रचता वेह्नुटमली ने स्पष्ट शब्दों में परत्य आअवदाता राजा एवनाथ नायक के नाम से प्रतिद्ध कर दी गई है—

"तल्लचर्णं त संगीतसुधानिधिसमीरिते ऋस्मचातक्रते ग्रन्थे रधनाथ

नृपाङ्किते" ( चतुर्द्यडी प्रकाशिका )

यह 'संगीतसुधा' ख्रमी तक अपूर्ण ही उपलब्ध हुई है। इसमें केवल ७ अध्याय हैं। इसके द्वितीय (राग) अध्याय में उपलब्ध इन शब्दों से पता चलता है कि विद्यारस्य ने 'संगीतसार' नामक संगीत विध्यक अन्य बनाया था—

"संगीतसारं समवेक्य विद्यारययाभिषश्रीचरखप्रसीतम्" (संगीत सुधा,

द्वितीय ऋध्याय )

'संगीतसुधा' शाङ्क देव के संगीतरजाकर के ढाँग पर लिखा गया है। इसके दूबरे अध्याय में 'राग' का वर्णन है और तीलरे अध्याय में अनेक 'प्रकीणंक' विषयों का विवेचन है। इन दोनों अध्यायों में विद्यारस्य के विधिष्ट मतों का निर्देश वहें ही आदर के साथ किया गया है। इन उदरप्यों में विद्यारप्य को 'कर्णाट सिंहास्त का भाग्वरूप' कहा गया है, जिससे स्पष्ट मतीत होता है कि रचयिता की सम्मति में विद्यारप्य ने कर्णाट राज्य— विजयनगर राज्य—की उन्नति में विशेष सहायता पहेंचाई थी।

''कर्जाटसिंहासनभाष्यविद्यारस्याभिधश्रीचरसामसीभ्यः'

श्रारम्य रागान् प्रचुरप्रयोगान् पञ्चारातं चाकलये पडङ्गान् ।

( संगीतसुधा २१४१३ )

श्रव तक न तो 'संगीतसुधा' ही पूरी मिलती है (उसके चार ही

श्रध्याय उपलब्ध हैं ) श्रीर न 'संगीतसार' का ही पता चलता है। 'संगीतसार' के केवल उद्धरणों के अनुशीलन करने से हम इस सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि विधारपर स्वामी केवल श्राध्यातिमक विषयों के ही परिवटन ने वे, प्रस्तुत संगीत केती सिक्क विषयों में भी इनकी विशेष वानकारी थी। संगीत मेमियों का वह कर्तव्य है कि इस प्रस्य की सोज कर इसका उद्धार करें। '

<sup>ै&#</sup>x27;संगीतसार' के उद्धरणों के जिए देखिये--श्री सुन्दरम् अध्यर जिखित 'श्री विधारयय ऐपड स्यूजिक' शीर्षक लेख।

Vipaynagar Sesie Centenary Commemoration Volum p. 332-342

## त्रयोदश परिच्छेद

### श्रीविद्यारएय के दार्शनिक सिद्धान्त

स्वामी विद्यारयय अद्दैत वेदान्त के प्रधान आचायों में अन्यतम हैं। अतः इनका मत भी शक्कराचार्य के द्वारा प्रतिपादित अद्दैतवाद ही है। इस प्रकार उन्होंने शाक्करमत का अनुसरण ऐकान्तिक भाव से किया है। शक्कर के परचात्वतों मान्य आचायों में जिल प्रकार की मौलिकता मिलती है वैसी मौलिकता विद्यारण स्वामी में भी है। शक्कर-परचात्-युग के अद्दैती-आचायों के लिये जीव तथा ईश्वर का स्वरूप, माया तथा अविद्या में तारतम्य, अविद्या तथा माया का आअथ—आदि महत्वपूर्ण विषयों में आचार्य विद्यारयथ का अपना विरोप मत है। इनकी समीदा करने से किसी भी विवेकशील आलोचक को इनकी प्रतिभा, ज्यापक पारिहत्य, गम्भीर शाखानु-चिन्तन तथा तीक्ष्ण तर्क शैली का परिचय अनायाद ही लग सकता है। यहाँ इनके विशिष्ट मतवाद का एक सामान्य परिचय दिया जा रहा है।

### (१) जीव तथा ईश्वर का स्वरूप

जीव तथा इंश्वर की मीमांसा मिन्न-भिन्न अद्वैती आचायों ने अपनी दृष्टियों से प्रथक् रूप से की है। 'प्रकटार्य विवरस्य' के रचियता माया को अनादि तथा अनिर्वचनीय मानते हैं। इस माया में चैतन्य का प्रतिविश्व ही ईश्वर कहलाता है। माया से परिन्छिन आनन्द-प्रदेश आवरस्य तथा विचेष शिक्त अविवा में प्रतिविश्व चौक कहलाता है। 'संचेप शाफी से सुक अविवा में प्रतिविश्व चैतन्य जीव कहलाता है। 'संचेप शापीरिक' के रचिया सर्वज्ञात्ममुनि का मत है कि अविवा में पड़नेवाला चैतन्य का प्रतिविश्व ईश्वर कहलाता है तथा अन्तःकरस्य में पड़नेवाला चैतन्य प्रतिविश्व जीव कहलाता है। इस दोनों से प्रयक्त तथा स्वतन्य मत विवारस्य स्वामी का है। वे माया और अविवा को भिन्न-भिन्न मानते हैं। का और तम से अनिभृत मुद्द सच्च-प्रघान 'माया' का रूप है तथा रज तथा तम से अभिभृत मिन्त सच-प्रधान होना 'अविवा' का रूप है। ये प्रकृति के ही दो भेद मानते हैं—माया और अविवा। माया वह है जितमे कि प्रकाशक सस्य गुण अन्य गुणों से विना कछितत हुए स्वयं विशुद्ध रूप में विद्यमान

रहता है। इसके विपरीत अविद्या में रज और तम से मिश्रित होने के कारण सच कल्लित रूप में विद्यमान रहता है। इसीलिये माया 'शुद्ध सर्वप्रधाना' कहीं जाती है तथा अविद्या 'मिलन सर्वप्रधाना' मानी गई है। माया में प्रितिविम्तत होनेवाला जो चैतन्य है वह माया को अपने वश में रखता है और सर्वव्यक्त आदि गुर्जों से सम्पन्न रहता है—यही ईश्वर है। इसके विपरीत अविद्या में प्रतिविम्तत होने वाला चैतन्य, जो अविद्या के वश में होकर नाना प्रकार की विचित्रता से अनेक प्रकार का होता है, जीव कहलाता है। इस विषय का वर्णन विद्यारय ने पंचदशी के पहले ही प्रकरण में बड़े संद्येप रूप में किया है—

सस्वशुद्ध्वविश्वुद्धिस्यां मायाविद्ये च ते मते । मायाविष्यो वशीकृत्य तां स्यात्सवर्वे व ईश्वरः ॥ श्रविद्यावशगस्त्वन्यस्तद्वे चित्र्यादनेकघा । सा कारणशरीरं स्यात्मावस्तमाऽभिमानवान् ॥

चैतन्य के विषय में भी माघन का अपना स्वतन्त्र मत है। जहाँ अपिकांश आचार्य चैतन्य को तीन प्रकार का मानते हैं, वहाँ माघनाचार्य चैतन्य को तीन प्रकार का मानते हैं, वहाँ माघनाचार्य चैतन्य को चार प्रकार का बत्ताते हैं। संचेष्यारीरिक के रचिता पर्वकारम- सुनिः ब्रह्म को दिनस्थानीय मानते हैं तथा ईरक्य और जीन को उसी ब्रह्म का सुतिक्ष्म करा। इस प्रकार इनके मत में चैतन्य तीन प्रकार का है—ब्रह्म ईरक्य तथा जीव। परन्तु विचारस्थ के मत में चित्त या चैतन्य चार प्रकार है—क्रुट्टस चैतन्य, ब्रह्मचैतन्य, जोव चैतन्य तथा ईरक्य चैतन्य । इन चारों के स्वरुप का वर्षना पंचदशी के चित्रदीप प्रकरण में आचार्य ने वहे सुन्दर हंग में किया है—

-क्टस्थो ब्रह्मजीवेशावित्येवं चिञ्चतुर्विधा । घटाकाशमहाकाशौ जलाकाशाभ्रखे यथा॥

आकाश तो एक ही प्रकार का है; परन्तु उपाधि के मैद से चार प्रकार का प्रतीत होता है—(१) घटाकाश (२) महाकाश (३) जलाकाश (४) मेषाकाश । घट के द्वारा परिस्कृत होनेवाला आकाश ही घटाकाश है तथा किसी के द्वारा अपरिस्कृत चर्चन्यापी आकाश ही महाकाश करा वट में रहने वाले जल में मेच नव्दन आदि के टाय जिस आकाश का प्रति-विम्य पड़ता है उसे ही हम 'जलाकाश' के नाम से पुकारते हैं। ऊपर महाकाश में वाष्यरूप से अवस्थित जो मेच-मरहल है, वह भी तो जल का ही परियाम है। उत्तर्म आकाश का प्रतिविध्वत होना हम अनुमानतः मान सकते हैं। इसी प्रतिविध्वत आकाश को हम भी बाकाश कहते हैं। इस प्रकार एक ही आकाश उपाधि मेद से बार प्रकार से प्रतिवध्यमन हो रहा है। वैतन्य की भी ठीक यही दशा है। स्थूल और यहम शरीर के अधिक्ठान रूप से वर्त्तमान होनेवाला तथा इन दोनो शरीरों के द्वारा अवस्थित होनेवाला जो आत्मा है उत्ते ही कृटस्थ कहते हैं। कृट का अर्थ है पवंत का शिखर, उसी के समान मिर्विकार होने के कारण यह आहमा कृटस्थ कहलाता है। इसी का वृसरा माम है साची वैतन्य—

श्रिषिष्ठानतया देहद्वयाविष्ठिन्नचेतनः। कटनन्निर्विकारेण स्थितः कटस्थ उच्यते॥२२॥

इल क्टस्थ चैतन्य के ऊपर बुद्धि की कल्पना होती है। बह सक्त गुण के कार्य होने के कारण नितान्त निर्मल और स्वच्छ होती है। अतएव उसके ऊपर चैतन्य का जो प्रतिथिम्ब पड़ता है वही जीव कहलाता है। यही जीव प्राणों का पारण करनेवाला तथा ज्ञान-शिक एवं किया-शिक का प्रेरक होता है। यही संसार से युक्त होकर जगत् के ज्यवहार का निर्वाह करता है। कृटस्थ से जीव को निल्न मानने का उक्षीकारण है।

कूटस्ये कल्पिता बुद्धिस्तत्र चित्प्रतिविम्बकः। प्राणानां धारणाच्जीवः संसारेण स युज्यते ॥२३॥

ब्रह्म का स्वरूप स्पष्ट ही है। किसी वस्तु से अनविन्छिद्म जो ग्रुद चैतन्य है वही ब्रह्म है और इसी चैतन्य का माया में प्रतिविन्वित होने वाला जो रूप है वही ईश्वर है। इसी सिद्धान्त को स्पष्ट करने के लिये विद्यारप्य स्वामी ने चित्रपट का ह्यान्त प्रस्तुत किया है। चित्रपट की चार अवस्था है। चित्रपट की चार अवस्था है। चित्रपट की चार अवस्था होती है—चीत्, लाव्छित तथा रिज्ञत। उसी प्रकार आत्मा की भी चार अवस्थाये होती है—चित्, अन्तर्यामी, सुत्रात्मा तथा विराद। स्वभाव से ही ग्रुअ वस्त्र भीत रूप में रहता है। उसके उपर चित्रीपयोगी होने के लिये जब किसी अब्र से लेप कर देते हैं तव वह 'वहित' कहलाता है। स्याही से जब चित्र का खाका खींच दिया जाता है तो वह (लाव्छित' कहलाता है। उसके उसी खाके को तरह-तरह के रंगो से जब मर देते हैं तो वह वस्त्र प्रक्रित कहलाती है।

प्रिक्षियाओं के अनन्तर बही तरह-तरह के चित्रों से विस्पित है। ठीक वहीं दशा उस परम तत्व की है। परमात्मा मात्रा और उनके कायों से रहित होने के कारण चित्र कहलाता है, मात्रा के योग से अन्तर्भामी या ईश्वर, अपंचीहतमूतों के कार्यकर्म जा सहम शरीर होते हैं उनके योग से चितन्य स्त्रात्मा या हिरप्यगर्भ कहलाता है। वह है एक ही परन्तु उपाधियों के भेद से नामा प्रतीत होता है।

स्वतः शुप्रोऽत्र भौतः स्याद्धितोऽत्रविलेपनात् । मायाकारैलां व्हितः स्याद्विजतो वर्णपूरणात् ॥३॥ स्वतिश्चदन्तर्यामी तु मायावी स्क्षमस्टितः । सृत्रातमा स्युलस्टस्यैव विराहित्युच्यते परः ॥४॥

श्रद्धेत वेदान्त से परिचित विद्वान् भली भाँति जानते हैं कि वेदान्त में दो प्रधान पज् हैं, प्रतिविम्ब वाद श्रीर श्रवच्छेद वाद । विवरणकार प्रकाशात्मयित प्रतिविम्बवाद के समर्थक हैं तथा मानतीकार वाचरपित मिश्र श्रवच्छेदवाद के श्रवचार्यों हैं। विद्यारप्य स्वामी मी प्रतिविम्बवाद ही के प्रचारा हों हों विद्यारप्य स्वामी मी प्रतिविम्बवाद ही के प्रचारा हों हों विद्यारप्य स्वामी मी प्रतिविम्ब हों हों विद्यारप्य का तो यह प्रतिद मत है कि स्वतन्त्रता श्रादि गुणों से विश्रिष्ट होंने के कारण ईश्वर विम्बस्थानीय है श्रीर उसी का जो अविद्या में प्रतिविम्ब है वही जीव है। श्रव्यात्म इंश्वर विम्बस्थानीय है श्रीर जीव प्रतिविम्ब रूप; परन्तु विद्यारप्य के मत में जीव श्रीर ब्रह्म दोनों ही प्रतिविम्ब रूप हैं प्रकार इन्होंने श्रप्त 'विवरण-प्रमेय-संग्रह' में मूलप्रन्थकार से विभिन्न ही सत को स्थापना की है।

(२) साक्षी का स्वरूप

साची के विषय में आहैत वेदान्त के आचायों की भिन्न भावनाएँ हैं।

(क) चित्सुलाचार्य कहते हैं कि माया शविलत सगुण परमेश्वर में केवल
तिर्मुण आदि विशेषण किसी प्रकार उपपन्न नहीं हो सकते हैं। इसीलिये
अन्तःकरण में प्रतिविध्वत चैतन्यरूपो जीवों के अधिक्यान होने से अस्पत्त
अन्तःक, जीवत्व ईश्वरत्व आदि धर्मों से रहित और जीवों के अधिक्यान होने
से प्रत्येक शरीर में मेद को प्राप्त होनेवाला जब्द ही 'साची' है। इस कयन
का सारांश यह है कि साची जीव तथा ईश्वर दोनों से विलक्षण है। यदि वह

जीव कोटि में माना जायेगा तो वह उदारीन नहीं होगा । यदि ईश्वर हाजी माना जायेगा तो भी वह उदारीन नहीं होगा । क्योंकि वह जगत् की रचना में, पालन में तथा संहार में सदा व्याहत रहने वाला है। इसीलिये चित्सुखा-चार्य ईश्वर तथा जीव से रहित शुद्ध चिदात्मा को ही साची मानते हैं।

(ख) कौमुदीकार की सम्मति इससे भिन्न नहीं है। श्वेताश्वतर का कथन है कि परमात्मा एक है, सब भूतों में गृह है। आकाश के समान व्यापक ब्रह्म से लेकर स्तम्म तक सब प्राणियों का अन्तरात्मा है, जीव के द्वारा किये गये कमों का साची है, सब मूर्तों का अधिष्ठान है, जीवों का भी साची है, चेता एक तथा निर्गय है—

एको देव: धर्वभूतेषु गूटः धर्वव्यापी धर्वभूतान्तरात्मा। कर्माध्यद्यः धर्वभूताधिवासः साद्यी चेता केवलो निर्मुण्यश्च॥

इस श्रुति से प्रतीत होता है कि 'शाह्मी' परमेश्वर का ही कोई स्वरूप-विशेष है जो जीवों की प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों का सर्वथा जाननेवाला है और स्वयं उदातीन है। यही साज्ञी प्राज्ञ शब्द से भी कहा जाता है। साज्ञी के विषय में कोधुदीकार का यही मत है। कुछ लोग अविद्या रूप उपाधि से उपिहत जीव को साज्ञी बतलाते हैं। इस विषय में विद्यारयय का अपना एक विशिष्ट मत है। इसी का प्रतिपादन वहीं पर किया जा रहा है।

(ग) जपर चार प्रकार के चैतन्य का वर्षांन किया गया है इनमें कुटस्य चैतन्य ही साची रूप है । यह चैतन्य स्यूल और सुट्म दोनों शरीरों का अधिकान रूप है । वह अपने अवन्छेद्रक दोनों शरीरों का साचात् प्रच्या है जाया कर्युं ला आदि विकारों से शुस्य है । लोक में साची शब्द से वही पुरुष लावत होता है जो इप्रा होते हुये भी स्वयं उदादीन हो । लोक में नहीं द्वां आदिमयों में भगड़ा होता है कौन आदिमयों साची वन सकता है ? वही, जो जनके विवाद का द्रष्टा हो और स्वयं उदासीन हो । हस प्रकार द्रष्टा तथा उदासीन दोनों का एक साथ होना साची का लच्च्या है (इष्ट्रत्व सति उदासीनत्वं साचित्वनम्) शची का यह लच्च्या कृटस्य चैतन्य में मली भौति घटता है । हसीलये विवारयय उसी को साची कहते हैं । इस प्रकार साची जीव ईश्वर तथा ब्रह्म हर्यं प्रवार है ।

इसी का विशद वर्णन विद्यारण ने 'नाटक-दीप' नामक प्रकरण में बढ़े ही सुन्दर ढंग से किया है। उन्होंने साची की उपमा नृत्य-शाला में विद्य- मान रहनेवाले दीपक के साथ दी है। तथाशाला में रहनेवाला दीप नाटक के अध्यक्त को, समास्दी को तथा नर्तकी को समान रूप से प्रकाशित करता है। यह न तो किसी के लिये विशेष आदर दिखलाता है और निकसी के लिये हाए; प्रस्तुत निर्मिकार रूप से इन तीनों वस्तुओं को वह प्रकाशित करता है और इनके अभाव में वह स्वयं प्रकाशित होता है। ठीक यही दशा साची की भी है। साची अहंकार को, विषयों को और दुद्धि को समान भाव से प्रकाशित करता है और अहंकारादि के अभाव में वह स्वयं प्रकाशित होता रहता है। इसका अभिपाय यह है कि साची जावत तथा स्वम अवस्था में तो आई-कारादि को प्रकाशित होता रहता है। इसका अभिपाय यह है कि साची जावत तथा स्वम अवस्था में तो आई-कारादि को प्रकाशित करता है और सुप्ति अवस्था में इनके अभाव होने पर वह स्वयं प्रकाशित रहता है।

गृत्यशालास्थितो दीपः प्रमुं सम्याश्च नर्तकीम् । दीपवेदविशेषेण तदभावेऽपि दीप्यते ॥ श्राहंकारं वियं साची विषयानपि भासयेत् । श्राहंकाराद्यभावेऽपि स्वयं भात्येव पूर्ववत् ॥

यह उपमा बड़ी ही छुन्दर जमी है। श्रद्धकार नाटकाध्यक् है। विषय समासद हैं तथा बुद्धि नर्तकी है। इन्द्रियाँ वाल श्रादि वाबों को घारण करने वाली हैं और साची इन सभी को प्रकाशित करनेवाला दीप रूप है।

श्रहंकारः प्रभुः सभ्या विषया नर्तकी मतिः । तालादिधारीस्यत्नासि दीपः साक्यवभासकः ॥ १४॥

इस दृष्टान्त की समझता निवान्त रमणीय है। नाटक का अध्यस् स्वार नाटक के अच्छा होने पर तो प्रस्त होता है और दुरा होने पर दुःश्वित होता है इसी प्रकार अदंकार रूप जीव विषय मोग के पूर्ण होने पर अभिमान से प्रस्त रहता है और विषय भोग की न्यूनता पर निवान्त उदासीन तथा शिक रहता है। इस्तिये उत्य अभिमानी सूच्चार और जीव इन दोनों की सम्द्र समता है। इस्तिये उत्य अभिमानी सूच्चार और जीव इन दोनों की सम्द्र समता है। विषय आस पात हो रहते हैं परन्तु उनमें न तो हम रहता है और न विषाद। इस्त प्रकार उनकी समता सम्यों के साथ दी गई है। नाना प्रकार के विकारों से युक्त होने के कारण दुद्धि नर्तकों के समान है। जैते ताल आदि देनेवाल पुरुष नर्तकों का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार इन्द्रियों दुदि का अनुसरण किया करती हैं। इसीलिये उनकी समता तालादिषारण करनेवाले पुरुष ने गई है।

दीप जिस तरह उन सवी को समान भाव से प्रकाशित करता है उसी प्रकार कृटस्थ चैतन्य भी इन सर्वों को प्रकाशित करता है। इस प्रकार विद्यारखय के मत में साची जीव से भिन्न है। ईस्वर तथा ब्रद्ध से भी भिन्न है।

इस विषय में विदारस्य शंकराचार्य के मत के स्पष्ट ऋतुगामी प्रतीत हो रहे हैं। श्राचार्य का भी यही कहना है कि ऋषिकारी, उदावीन तथा कुटस्य चैतन्य ही साची हो सकता है—

> न साचियां साक्ष्यधर्मा संस्थानित विलच्याम् । अविकारस्रदासीनं यहभन्माः प्रदीपवत् ॥ देहेन्द्रियमनोधन्मां नैवात्मानं संस्थ्यान्यहो । (३) ईश्वर का सर्वज्ञत्व

श्रुति ब्रह्म के विषय में स्पष्ट शब्दों में कहती है कि — 'य: वर्षश्च सर्ववित्,' अर्थात् वह सर्वश्च है, सर्ववित्मा है। इस प्रकार ब्रह्म का सर्वश्वत तो श्रुति प्रतिपादित है परन्तु फिर भी अद्धेत के आवायों ने अरोक अफियों से इसका टडीकरण किया है। शंका यह है कि जीव में शाता होने का जो व्यवहार किया जाता है वह अन्तःकरण रूप जीव की उपाधि का आपार पर ही किया जाता है। ईश्वर का तो अन्तःकरण होता नहीं तो वह शावा क्यमिप नहीं हो सकता। 'कार्योपाधिरमं जीवः' इस श्रुति से अन्तःकरण जीव की ही उपाधि कहा गया है। ईश्वर की नहीं। बातृत्व धर्म सर्वज्ञत्व का व्यापक है अर्थात् जहाँ जहाँ सर्वज्ञत्व होगा वहाँ-वहाँ शातृत्व अवश्य रहेगा। जब ब्रह्म में अन्तःकरण उपाधि रहित होने से शातृत्व धर्म नहीं रहता वस वर्षज्ञत्व उसमें कहाँ से आ सकता है? इसिलये ब्रह्म में सर्वज्ञत्व अर्थ का उपाधि वार्षण्य व्याप्ति प्रहत होगा वहाँ स्व

इसका उत्तर भिन्न-भिन्न श्राचार्यों ने नाना प्रकार से दिया है।

(१) प्रकटार्यकार के मत में ईश्वर में सर्वजता का निवास है। जैते जीव में जातृत्व की प्रयोजिका उपाधि अन्तःकरण है वैते ईश्वर में भी जातृत्व की प्रयोजिक उपाधि माया है। श्रुति भी 'मायिन त्र नहेश्वरप्र', कहकर माया को ईश्वर की उपाधि कर अन्तःकरण की होवर्य के उपाधि कर अन्तःकरण की कृष्टियाँ वैतन्य के प्रतिविध्व को प्रहण करती हैं। उसी प्रकार माया के परिपाम वैतन्य के प्रतिविध्व को प्रहण करती हैं। इन्हीं हृत्तियों से तीनों काल में
रहनेवाले प्रथब का अपरोस् जान ब्रह्म को होता है इसीलिये ब्रह्म को सर्वज

कहा गया है।

चिच्छायाग्राहिभिर्माया वृत्तिभेदैस्तदीशितुः । त्रैकालिकेच्वापरोक्यं प्रकटार्थकृतो विदुः ॥

(२) तत्त्वश्रुद्धिकार के मत में ब्रह्म में वर्त्तमान वस्तु का अनुभव है. भतकाल में स्मरण है तथा भविष्यत कालीन वस्त का भी ऊहन है अर्थात जान है, इसलिये ब्रह्म सर्वदा सर्वब है। (३) कोम्रदीकार का मत इससे कुछ भिन्न है, उनका कथन है कि सूक्ष्म रूप से सभी पदार्थ विद्यमान रहते हैं इसलिये साची होने के कारण ब्रह्म सब का जाता है। इनके मत में सर्वजता 'ज्ञान रूपता' है, 'ज्ञानकर त्व रूपता' नहीं है। इसीलिये शांकर भाष्य के (१।४।१६।) में 'ज्ञानकर त्व' जीव का लिङ्ग माना गया है। इस महत्त्व-पर्गा विषय में वाचस्पति मिश्र विवरसाकार आदि के मत नितान्त भिन्न हैं। इस विषय में विद्यारख्य का मत भी महत्त्वपूर्ण ही माना जाता है। (४) उनका कहना है कि संपूर्ण वस्तु विपयक संपूर्ण बुद्धि वासनात्रों से उपहित ईश्वर संपर्धा विषय वासना का साची है। ख्रतः ईश्वर सर्वेज्ञ है। इस बात को सिद्ध करने की यक्ति यह है। एक बढ़ि किसी एक वस्त को विषय करती है श्रीर सभी बद्धियाँ मिलकर सब वस्तर्ख्यों को विषय करती हैं। इस प्रकार से यदि सब बुद्धियाँ सब वस्तुओं का अवगाइन करें तो उन बुद्धियों की वासनायें भी सब पदार्थों का अवश्य विषय करेंगी। इसलिये सब प्राणियों की बढि वासनात्रों से जपहित ग्रानन्डसय ब्रह्म में सब वस्तन्त्रों के विषय करने की योग्यता रहती है। इसलिये वह सर्वज है। इसी प्रकार विद्यारस्य स्वामी ईश्वर को सर्वज्ञ मानने की युक्ति प्रदर्शित करते हैं।

### (४) साधन-विमर्श

सामन के विषय में विद्यारस्य स्थामी ने स्वतन्त्र रूप से अपना मत प्रस्तुत किया है । इसका उल्लेख अप्यय दीच्चित ने 'सिद्धान्त लेशा' के तृतीय परि-च्छेद्र में किया है तथा इसका विस्तृत वर्योन प्रत्यकार ने पंचदश्ची के ध्यान-दीप नामक नवम प्रकरण में किया है । विद्यारस्य का कहना है कि अवस्प, मनन और निदिध्यासन के द्वारा विद्या की प्राप्ति होती है परन्तु विद्या लाम के लिये एक दूबरा भी उपाय है । यह उपाय है—निर्मुण की उपावना । उपनिषद् का कहना है कि—त्वतारस्य संख्याभिष्वप्रदे । तीता कहती है— 'श्वसांख्येः प्राप्ति स्थानं तद्वेगोरिप गम्यते'—अर्थात् 'ब्रह्म' संख्य और योग

के द्वारा प्राप्त होता है। यहाँ सांख्य का अर्थ है वेदान्त विचार और योग का ऋर्थ है निर्गण ब्रह्म की उपासना । पूर्वोक्त श्रुति-स्मृति वाक्यों का यह अर्थ है कि मनन आदि से युक्त श्रवण शब्द से कहलाने वाला वेदान्त-विचार जिस प्रकार ब्रह्मविद्या की प्राप्ति में कारण है उसी प्रकार योग शब्द से कह-लानेवाली निर्मण ब्रह्मोपासना भी ब्रह्म-विद्या में उपयोगी है। यदि कोई यह शंका करे कि जो पदार्थ निर्मुख है उसकी उपासना ही नहीं हो सकती तो यह युक्ति ठीक नहीं: क्योंकि प्रश्न-उपनिषद में स्पष्ट रूप से निर्गण ब्रह्म की उपासना का प्रतिपादन किया गया है। उसका कहना है कि जो पुरुष अकार, उकार तथा मकारात्मक तीन मात्राओं से युक्त ओंकार से सूर्य्य के श्चन्तर्गत परम पुरुष का ध्यान करता है वह तेजोमय सुर्य्य-लोक को प्राप्त होता है। सर्प जिस प्रकार केंचल से निकल जाता है उसी प्रकार वह पापों से मुक्त हो जाता है। वह साम श्रतियों के द्वारा ब्रह्मलोक में जाता है और इस जीवघन से उत्कृष्ट हृदय स्थित परम पुरुष का साज्ञात्कार करता है (५१५)। इस श्रुति से स्पष्ट है कि निर्गण की उपासना सम्भव है। अप्पय दीव्वित ने यहाँ पर बड़ा सक्ष्म विचार किया है। उनका कहना है कि 'परम परुषमभिध्यायीत' तथा 'परुषमी जते' इन दोनों वाक्यों में जिसे ध्यान करने का विधान है उसी का फल वाक्य में निर्देश किया गया है। इस प्रकार निर्गण की उपासना भी सम्भव है।

ध्यान दीप में इस विषय को समकाने के लिये माधव ने दो प्रकार के भ्रम का निर्देश किया है। एक भ्रम का नाम है संवादी भ्रम, दूसरे का असंवादी भ्रम। जहाँ पर विपरीत दान से भी इष्ट फल की प्राप्ति देवात् हो लाती है उसे तो संवादी भ्रम कहते हैं और जहाँ इष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती असे असंवादी भ्रम कहते हैं—

> श्रयथावस्तुविज्ञानात्फलं लभ्यत ईप्सितम् । काकतालीयतः सोऽयं संवादिभ्रम उच्यते ॥ १२॥

संवादी भी भ्रम ही है परन्तु वह सम्बक् फल को देनेवाला होता है। मझतन्त्र की उपासना भी ठीक हती प्रकार की है। वेदान्त वाक्यों से अखयब एक रस रूप परमा त्यक का जान उत्पन्न होता है। यह जान परोज्ञ होता है। 'वह मझ में हूँ' हस प्रकार उपासना करने से वहीं परोज्ञ जान अपरोज्ञ रूप में परियुत्त हो जाता है और मुक्ति रूपी फल को देनेवाला होता है। उपा- सना का ग्रर्थ है बारम्बार चिन्तन, चिन्तन तथा ग्रन्सन्धान । ग्राचार्य शंकर के शब्दों में उपासना का लच्चण यह है-"उपासने नाम यथाशास्त्रमपास्यस्य श्चर्थस्य विषयीकरगोन सामीप्यमपगम्य तैलधारावत समानप्रत्ययप्रवाहे दीर्घ-कालं यह आसनं तद उपासनमाचक्रतेग स्त्रर्थात उपास्य वस्तु को शास्त्रोक्तविधि से बढ़ि का विषय बनाकर उसके समीप पहुँचकर तैलधारा की तरह समान विचयों के प्रवाह से जो टीईकाल तक उसमें स्थित रहना है उसे ही उपासना कहते हैं। (गीता १२।३ पर शांकर भाष्य)। यह उपासना अथवा चिन्तन जिस प्रकार सगुण ब्रह्म में सम्भव है उसी प्रकार निर्गण ब्रह्म में भी सम्भव है। यदि कहा जाय कि निर्गण ब्रह्म नाणी और मन से अगोचर होने के कारण जपासना का विषय कथमपि नहीं हो सकता तो उसका ज्ञान भी कथमपि नहीं हो सकता, यह मानना ही पड़ेगा । जिस प्रकार उसका ज्ञान सम्मव है उसी प्रकार उस निर्गण की उपासना भी। इसी उपासना से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यह विद्यारण्य स्वामी का ऋपना स्वतन्त्र मत है। सांख्य-मार्ग ऋौर योग-मार्गमें कुछ अन्तर भी है। सांख्य-मार्गमुख्य कल्प है; क्योंकि प्रति-बन्धकों से शून्य व्यक्तियों के लिये श्रवण-मननादि कम से ब्रह्म का साम्रात्कार शीं होता है। परन्तु उपासना से ब्रह्म का साचात्कार विलम्ब से होता है। इसीलिये योग-मार्गगौग कल्प है। यही दोनों का पार्यक्य है। इस प्रकार साधना के विषय में भी साधवाचार्यका ऋपना स्वतन्त्र मत है।

# चतुर्थ खणड—वेदार्थशोलन चतुर्दश परिच्छेद

## वेद का महत्त्व

भारतीय संस्कृति के इतिहास में वेदों का स्थान नितान्त गौरवपुर्श है। श्रुति की दृढ स्त्राधार शिला के ऊपर भारतीय धर्म तथा सम्यताका भन्य विशाल प्रासाद प्रतिष्ठित है। हिन्दुश्रों के त्राचार-विचार, रहन-सहन, धर्म-कर्म को भली भाँति समभने के लिए वेदों का ज्ञान विशेष श्रावश्यक है। अपने प्रातिभचन्नु के सहारे साज्ञात्कृतधर्मा ऋषियों के द्वारा अनुभृत अध्यात्म-शास्त्र के तत्त्वों की विशाल विसल राशि का ही नाम वेद है। स्मृति तथा पुराणों में वेद की पर्याप्त प्रशंसा उपलब्ध होती है। मनु के कथनानुसार वेद पितृगण, देवता तथा मनुष्यों का सनातन, सर्वदा विद्यमान रहनेवाला चन्न है। लौकिक वस्तुओं के साम्रात्कार के लिए जिस प्रकार नेत्र की उपयोगिता है. उसी प्रकार ऋलौकिक तत्त्वों के रहस्य जानने के लिए वेद की उपयोगिता है। इष्ट प्राप्ति तथा ग्रनिष्ट परिहार के ग्रलौकिक उपाय को बतलानेवाला ग्रन्थ वेद ही है। वेद का 'वेदत्व' इसी में है कि वह प्रत्यत्त् या अनुमान के द्वारा दुवोंघ तथा श्रज्ञेय उपाय का ज्ञान स्वयं कराता है। ज्योतिष्टोम याग के सम्पादन से स्वर्ग प्राप्ति होती है अतः वह ग्राह्य है तथा कलञ्ज भन्नण से अनिष्ट की उपलब्धि होती है, अतएव वह परिहार्य है, इसका ज्ञान तार्किक शिरोमिण भी हजारों अनुमानों की सहायता से भी नहीं कर सकता। इस अलौकिक उपाय के जानने का एक मात्र साधन हमारे पास है, वेद ।

प्रत्यचेणानुमित्या वा यस्त्पायों न बुध्यते।

एवं विदन्ति चेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता॥
वेदको भारतीयधर्म में इतनी प्रतिष्ठा है कि अनेक प्रवलतर्क के सहारे
विपच्चियों की युक्तियों को छित्र-भिक्ष कर देनेवालो तर्ककुशल आचार्यों के सामने यदि कोई वेद विरोध हिंगोचर होता है, तो उनका मस्तक स्वभावतः नत हो जाता है। इस ईस्वर विरोध की गवारा कर सकते हैं, परन्त वेद से श्रांशिक भी विरोध हमारी दृष्टि में निवान्त वर्जनीय है। इैर्सर की एका न मानने वाले भी दर्शन 'श्रास्तिकता' से विद्वीन नहीं माने जाते, परन्तु वेद की प्रामाणिकता को श्रमल्लीकार करने से दर्शनों पर नास्तिकता की पक्की छाप एकी रहती है। श्रास्तिक वही है जो वेद की प्रामाणिकता में विश्वार रखे तथा नास्तिक वही है जो वेद की निन्दा करे । इस प्रकार वेदों का माहात्य हिन्दूभर्म में निवान्त उञ्चतम तथा विशाल है। शत्यय शाक्षण का स्वष्ट कथन है कि धन से परिपूर्ण पृथिती के दान करने से जिस लोक को मनुष्य जीत लेता है, तीन बेदों के श्रष्ट्यन करने से उतना दी नहीं, प्रस्तुत उसते भी बढ़कर श्रदिनाशशाली श्रम्चय्य लोक को मनुष्य प्राप्त करा है। श्रतः वेदों का स्वाध्याय करना श्रस्थन श्रावरून कथा उपादेद है :—

"यावन्तं ह वै इमौँ पृथिवीं विचेन पूर्णां ददन् लोकं जयति त्रिभि-स्तावन्तं जयति, भूयांचं च ऋच्य्यं च य एवं विद्वान् ऋहरहः स्वाध्यायमधीते तस्मात स्वाष्यायोऽप्येतच्यः ।" शत० ११।॥६।१

वेदन की प्रशंता में मतुकी यह उक्ति बड़ी मार्भिक है—वेदशास्त्र के तत्त्व को जाननेवाला व्यक्ति जिल किसी आश्रम में निवास करता हुआ कार्य का सम्पादन करता है वह इसी लोक में रहते हुए भी ब्रह्म सालास्कार का अनुभव करता है—

> वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसन्। इहैय लोके तिष्ठन् स ब्रह्मभूयाय कल्पते॥

( म॰ स्मृ० १२।१०२ )

जब भारतीय धर्म की जानकारी के लिए वेदों को इतना महद गार्त है, तब इनका अनुशीलन प्रत्येक भारतीय का आवश्यक कर्तव्य होना चाहिए । महाभाष्यकार पत्रव्यक्ति के अनुसार पढ़क्क्षनेद का अध्ययन तथा जान प्रत्येक महास्या का सहज कर्म होना चाहिए ( माइयोग निष्कारयो धर्मो पढ़कों वेदोऽयोगो के प्रस्था)। मत्तुने होनमरे शब्दों में वेदाच्यायी विष की विशिष्ट निन्दा की है कि जो दिलन्मा वेद का विना अध्ययन किये अन्य शाओं में परिअम करता है, वह जीवित दशा में ही अकेले नहीं बरिक बंश के साथ स्प्रद्राव्य को शीम ही प्राप्त कर लेता है। दिक का दिल्ल तो इसी में है कि वह गुद के द्वारा उपनीत होकर वेदों का आध्ययन करे, परन्तु रह कार्य के अभाव में वह द्विल्ल से बंचित होकर स्प्रदेनकोटि में चरा प्रविष्ट हो जाता है— योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् । स जीवन्नेव शुद्धत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥

—मनु २।१६८

ख्यतः उचित तो यह या कि अन्य अन्यों के अध्ययन की अपेचा हम वेदात्यशिलन को महत्त्व देते, वैदिक धर्म तथा भारतीय संस्कृति के विशुद्ध रूप को समस्तेन के लिए वेद के तस्त्रों के अध्ययन में समय विताते, परन्तु आजकल के वेदाध्ययन की दशा वहीं त्यनीय है। विदेशी भाषा का अध्ययन ही हमारी उदरपूर्ति का प्रधान साधन होने के हेतु हमारे अधक परिश्रम का विषय बना हुआ है। संस्कृतभाषा के पढ़नेवालों की भी रुक्तान वेदों की और नहीं है। काव्य-नाटक की कोमल रस्मयी कविता के आखादान करने में हिंह सम्भापने को भाग्यशाली समस्ते हैं, वेदों को फूटी नजर से भी नहीं देखते।

क्या यह खेद का विषय नहीं है कि काव्य नाटक के अनुशीलन में ही इस अपने अमुख्य समय को बिताकर अपने कर्तव्यों की समाप्ति समाप्ति लगते हैं, परन्त इनके मूल स्रोतभत वेद तथा वैदिक संस्कृति से परिचय पाने में भी हम मुँह मोड़े हुए रहते हैं। साधारण संस्कृतानभिज्ञ जनता की तो बात ही न्यारी है. हम उन परिडतों तथा शास्त्रियों से भी परिचित हैं जो केवल ग्रष्टाध्यायी के कतिपय सुप्रसिद्ध ग्रन्पात्तर सूत्रों के ऊपर शास्त्रार्थ करने में घंटों बिता देते हैं, परन्तु वेद के सीघे सरल मन्त्रों के भी ऋर्य करने में अपने को नितान्त असमर्थ पाते हैं। क्या यह हमारे लिए लज्जा की बात नहीं है कि जिन विद्वान ब्राह्मणों के ऊपर समाज के नेतृत्व का उत्तरदायित्व टिका हुआ है वे ही इन अन्यरतों के जौहर न समर्फें. वे ही इनके द्वारा प्रतिपादित आचार पद्धति के रहस्योद्धाटन में अपने को कृतकार्य न पावें। काशी, पूना जैसे विद्याचेत्रों में आज भी अनेक वैदिक विद्यमान हैं जिन्होंने समाज की उदासीनता की अबहेलना कर अश्रान्त परिश्रम तथा अनुपम लगन के साथ विविध कठिनाइयो के बीच श्रुतियों के प्रत्येक सन्त्र को करठाप्र जीवित रखा है। इनकी जितनी श्लाघा की जाय, थोड़ी है, जितनी प्रशंसा की जाय, मात्रा में वह न्यून ही जचती है, क्योंकि इनके करठों से आज भी इम मन्त्रों का उच्चारण उसी भाँति, उसी स्वरभङ्गी में, सुन सकते हैं जिस प्रकार अतीव प्राचीनकाल के ऋषिजन इनका विधिपूर्ण उच्चारण किया

करते थे। इस प्रकार इन मन्त्रों के रच्छक रूप में ये वैदिक विद्वस्तमाज के आदर के पात्र तथा श्रद्धा के भाजन हैं; परन्तु इनमें एक जुटि गुलाव में काँटों की तरह वेतरह खटक रही है। ये आचरड होने पर भी अर्थत नहीं होते। और वह भी निरुचत बात है कि बेद के अर्थों का जाता विद्वाद केवल मन्त्र वर्ण से परिचत व्यक्ति की अर्थच्चा कहीं अधिक महत्त्व रखता है। हसी-लिए निरुक्तकार यास्क ने बाध्य हांकर अर्थंत्र विद्वाद की जो प्रचुर प्रशंका की है वह अनीजी और अर्जुटी है। "जो व्यक्ति वेद का अध्यवन तो करता है, पर उसके अर्थ को नहीं जानता है वह है उसके तरह केवल भार डोने बाला ही होता है। जो अर्थ को जानता है वही उस्पूर्ण कल्याया को मोगता है और जान के द्वारा पार्थों को दूषकर वह स्वर्ग प्राप्त करता है।"

स्थाणुरयं भारहारः किलामृत्, स्रधीत्य वेदं न विज्ञानाति योऽर्थम् । योऽर्थज्ञ इत् सकलं भद्रमश्नुते, नाकमेति ज्ञानविञ्चतपाप्मा ॥

ऐसी विषम स्थिति में वेदों के त्र्र्य को जानकर तत्प्रतिपादित धर्म, त्र्राचार, व्यवहार तथा ऋष्यात्म शास्त्र के मन्तव्यों के समसने का उद्योग सर्वेषा स्तर्य तथा प्रशंसनीय है।

वेद के अर्थशान का कीन-सा उपयोग है ? वेद के अनुशीलन से हमारा क्या लाभ हो सकता है ? आवकल विश्वान तथा सम्यवाद के युग में वेदों में ऐसा कीन-सा आकर्षण है जिसके कारण हम इन नवीन उपयोगी विश्यों के अर्युशीलन से सुँह मोड़कर अतीव प्राचीन विषय की ओर सुई! । क्या वैदिक अर्युशीलन से सुँह मोड़कर अतीव प्राचीन विषय की ओर सुई! । क्या वैदिक मन्त्रों में हमारे माननीय काव्यक्ता का दर्शन मिलेगा? काव्यक्ता का दर्शन मिलेगा? काव्यक्ता का दर्शन मिलेगा? काव्यक्ता का दर्शन मिलेगा? काव्यक्ता के दे हमारा नम्नं निवेदन है कि यदि वे कालिदास की नितर्श मनोरम उपमा, भवमृति के पत्थर को क्लानेवाले करवारस, दरही के पदलालित्य, वाण की मधुर स्वरवर्णपदा किलात की आशा से वैदिक मन्त्रों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो दर है कि उन्हें निराश होना पड़ेगा। वैदिक मन्त्रों में अवित्व है, परनु उसकी माधुरी कुत्रु विलाचा डंग की है। इतीमकार यदि वेदों में कुमारिल तथा शाहुराचार्य के क्रयों में उपलब्ध तर्क वित्यास की आशा की वादगी, तो वह उतनी सफल नहीं हो सकेगी। वेदों में आध्यात्मिक तस्वों का उत्कृष्ट भारडा-

गार है, परन्तु उनके प्रतिपादन की दिशा इन अर्वाचीन अन्यों की शैली से नितान्त भिन्न है । उपनिषदों में अध्यात्मशास्त्र के रहस्य तर्क की कर्कश प्रणाली के द्वारा उद्भावित नहीं किये गये हैं, प्रत्युत उनमें खरी स्वातुमृति की कसौटी पर कसकर तत्त्वरत्नों का हृदयस्पर्शी विवेचन किया गया है।

वेदों का सर्वाधिक धार्मिक महत्त्व है। आधुनिक भारत में जितने विभिन्न मत मतान्तर प्रचलित हैं. इनका मूलखोत वेद से ही प्रवाहित होता है। वेद ज्ञान के वे मानसरोवर हैं जहाँ से ज्ञान की विमल धारायें विभिन्न मागों से बहकर भारत ही की नहीं समस्त जगत के प्रदेशों को उर्वश बनाती हैं। ये आयों के ही नहीं, प्रत्युत मानवजाति के सब से प्राचीन ग्रन्थ हैं। यदि हम जानना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज किस प्रकार ऋपना जीवन विताते थे. कौन कीडायें उनके मनोरञ्जन की साधिका थीं, किस प्रकार उनका विवाह सम्बन्ध देह सम्बन्ध का ही प्रतीक न होकर आध्यात्मिक संयोग का प्रतिनिधि माना जाता था. किन देवताओं की वे उपासना किया करते थे. किस प्रकार वे प्रातःकाल प्राची के मुखमगढ़ल को उजागर करनेवाली 'पुरागी युवति' ऊषा की सनहली छटा में ऋग्नि में ऋाहति प्रदान किया करते थे. किस तरह आवश्यकतानुसार वे इन्द्र, बच्या, पूषा, मित्र, सविता तथा पर्जन्य की स्तति अपने ऐडिक कल्यासा तथा आमध्मिक मंगल की साधना के लिये किया करते थे. तो हमारे पास एक ही साधन है. वेदो का गाउ अनुशीलन-अतियों का गहरा ऋष्ययन । अतियों की सहायता से ही भारतीय दर्शनों के विविध विकाश को इस भली भाँति समक्त सकते हैं। उपनिषदों में समग्र श्रास्तिक तथा नास्तिक दर्शन के तत्त्वों की उपलब्धि बीजरूपेण होती है। यदि 'नेह नानास्ति किञ्चन' ऋदेत तत्त्व का बीजरूप से सचक है. तो श्वेता-श्वतर में वर्षित लोहितकष्णशका श्रजा संख्याभिमत सत्वरजस्तमोमयी-त्रिगुणात्मिका प्रकृति की प्रतीक है। यदि हम रामानुज मत के विशिष्टाद्वेत. निम्बार्क के द्वेताद्वेत, मध्वाचार्य के द्वेत, बल्लुम के श्रद्धाद्वेत, चैतन्य के श्रचिन्त्यभेदाभेद के रहस्योद्धाटन के श्रभिलाषी हैं, तो उपनिषदो का गम्भीर मनन तथा पर्यालोचन अनन्य साधन है।

भारतीयों के लिये वेदों की उपयोगिता तो बनी ही हुई है। वेदों से भारतीयों का जीवन ख्रोतप्रोत है। हमारी उपासना के भाजन देवगण, हमारे संस्कारों की दशा बतानेवाली पद्धति, हमारे मस्तिष्क को प्रेरित करनेवाली विचारधारा—इन सव का उद्भव स्थान वेद ही है। ख्रतः इमारे हृदय में वेदों के मित यदि मगाठ अदा है, तो कोई आर्च्य का विषय नहीं है। परन्तु वेदों का महत्त्व इतना संकीष्णं तथा सीमित नहीं है। यो तो मानव जाति के माचीन हित्तिहाल, रहन-सहत्, आचार-अवहार की जानकारी के तियर भी उतने ही उपादेय तथा आदरखीय है। पहले कहा गया है कि वेद मानव जाति के विचारों को लिपिबद करने वाले गीरवमन प्रभ्यों में सबते प्राचीन माने जाते हैं अदः अतीव अदीतकाल में मानवों के व्यवहार तथा विचार का पता इन ख्रमुख्य प्रस्ता की पर्योगोच्या ते भली भीति लग सकता है।

भाषा की दृष्टि से बेदों का महस्व कम नहीं है। वैदिक भाषा के अध्ययन ने भाषा किजान को सुदृढ़ मिलि पर प्रतिष्टित कर दिया है। उसीस्व शिवान्य को माया किजान को सुदृढ़ मिलि पर प्रतिष्टित कर दिया है। उसीस्व शिवान्य के प्रतिष्टा के। स्वर्धीष्ठ अर्थ पर्वह्रत भाषा को ही है। उसके पहले पूरोपीय मायाविदों में मूलभाषा के विषय में पर्याप्त मतमेद था। कोई श्रीकमाषा को ही समझ भाषात्रों को जननी मानता था तो कोई लैटिनमाया को इस महस्वपूर्ण पद पर प्रतिष्टित करने का इस्कुक था। पक्के इलाई भाषावेचां आों को माननीय सम्मति में किंद्र (यहुदी भाषा) ही पृथ्वीतल को माषात्रों में धर्वप्राचीन, आदिम तथा मूलभाषा थी। इस प्रकार भाषाविदों में प्राचीन भाषा के लिए पर्याप्त मतमेद था, उप्रल वाक्कोलाहल चल रहा था। संस्कृत की उपलब्धि होन पर ही इस कोलाहल का अन्त हुआ; मतमेद का बीज दूर हुआ और एक मत से प्राचीनतम आयंभाषा की रूपरेला का निर्वारण भली भौति दिया जाने लगा। इसका सुरुल इतना महस्वप्राली है कि वेदों का अनुरुणिलन करना प्रयोक्त सुरुल इतना सहस्वप्राली है कि वेदों का अनुरुणिलन करना प्रयोक भाषा आक के रहस्ववेचा व्यक्ति के लिए वहुत ही आवश्यक है। एक दी उदाहरणों के द्वारा इट महस्व को समस्ताना अनुवित न होगा।

हिन्दी पाठक ईसाई घर्मोपदेशकों के लिए प्रयुक्त होने वाले 'पादरी' शब्द से परिचित ही हैं। भारत की प्रायः समस्त भाषाओं में यह शब्द हसी अर्थ में व्यवहृत पाया जाता है। इस्का इतिहास विशेष मनोरूजक है। यूरोपिश्वन जातियों में पोर्चुगीकों (पूर्तगाल के निवाकों) ने भारत में आकर अपना तिक्का जमाने के लिए ईशाई घर्म का भी प्रचार करना गुरू किया। ने लोग इन घर्मोपदेशकों को पाद्रें (Padir) कहते ये इस शब्द से भारतीय भाषाओं का 'पादरी' शब्द खल कर तैयार हुआ है। पोर्चुगीक

'पाद्र' शब्द लैटिन 'पेतर' शब्द का श्रपभ्र श है श्रीर यह 'पेतर' संस्कृत भाषा का सुप्रसिद्ध 'पितर' (पितु) ही है। इस प्रकार संस्कृत की सहायता से हम 'पादरी' का श्रप्य 'पिता' समभ्र सकते हैं श्रीर अंग्रेजी में आज भी इन पूजनीय धर्मीपदेष्टाओं के लिए पिता (फादर) का ही प्रयोग किया जाता है।

अंग्रेजी के रात्रि वाचक 'नाइट' शब्द में उपलब्ध परन्तु अनुच्याईमाख gh वर्गों का रहस्य संस्कृत की सहायता के विना नहीं समक्षा जा
सकता। उच्चारण के अभाव में इन वर्गों को इत पद में स्थान देने की क्या
अवावरयकता है ? शब्दों के लेखन कम में सुधारवादी अमेरिकन भावा
वेचाओं ने भी इन अच्चों पर अभी अपना दगड-महार हसीलिए नहीं किया
है कि इन वर्गों की सहायता से इसके मूल रूप का परिचय भलीमीत चल
जाता है। gh घ का सूचक है। अतः मूल राब्द में किसी कवर्गीय वर्गों की
सूचना वे रहा है। संस्कृत (नकं 'के साथ इसकी साम्य विवेचना करने पर
इस रहस्य का उद्धाटन हो जाता है। 'नाइट' शब्द का मूल नहीं 'नक्त'
अवाब्द है। लेटिन 'नाक्टरनल' (Nocturnal) में भी इसी कारण
'ककार' की स्थित बनी हुई है। अतः अंग्रेजी शब्दों के अर्थ तथा रूप को
समफ्रने के लिए संस्कृत शब्दों से परिचय नितरां अपेदित है।

वैदिक भाषा की लौकिक भाषा के साथ वुलना करने पर अनेक मनो-रंजक बातें दृष्टि पय में आ जाती हैं। भाषा शास्त्र का यह एक सामान्य नियम है कि भौतिक अर्थ में व्यवहृत होने वाले शब्द कालान्तर में आप्या-रिमक अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं। पार्षिव जात् से हटकर वे सुदूर मान-रिक जात् की वस्तुओं की सुचना देते हैं। वेद इस विषय में बहुत-से रोचक उदाहरण उपस्थित करता है। इन्द्र की स्तृति के प्रवङ्ग में गरसमद ऋषि की अन्तर्द्ध थ्रि फार कर कह रही है— "पर्वतान् प्रकृपितों अरम्यात्" अर्थात् इन्द्र ने चलायमान पर्वतों को स्थिर किया। यहाँ कुप् तथा रम् धातु के प्राचीन अर्थ के जिल्हापोह भाषा दृष्टि से नितान्त उपदेशप्रद है। कुप् धातु का मौलिक अर्थ है भौतिक संचलन। और रम् धातु का अर्थ है स्थिरीकरण, चंचल परार्थ को निश्चल बनाना। कालान्तर में इन धातुओं ने अपनी दर्प जीवन सोने में प्लटा खाया। यब से अधिक मानस्थिक विकार उस दशा में उत्यन्न होते हैं जब हम कोष के वशीमृत होते हैं। हम उस दशा में अपने मन के भीतर एक विचित्र प्रकार की प्रस्तर चन्चलता का अनुभव पद-पद पर करते हैं। अतः अर्थ की समता के बल पर कोप शब्द भौतिक जगत् के स्तर से अपर उठकर मानस स्तर तक अनायास पहुँच जाता है। आशुनिक संस्कृत में यदि हम कहें "कुपितों मकरस्वजः" तो वास्यपदीय के मत्तरकाशुनार कीप करी 'लिक्ष' की सचा के कारण मकरस्वज ते अभिप्राय 'काम्म से समक्रा जाता है और समुद्र का अर्थ लच्चया ही बीचित किया जा सकता है। 'रम्म' का अर्थ है भौतिक दिश्यों करण; परनु धीरे-धीरे हस शब्द ने भौतिक भाव को छोड़कर मानस मान से अपना सामक्रा प्राय है। अपना सामक स्वा है अपना सामक स्वा है। अपना सामक स्वा है। अपना सामक स्वा है। अपना सामक स्व है जिल तमायों में मुक्जित विश्व स्व हो जाता है, क्योंकि उत्ते हन वस्तुओं में एक विचित्र प्रकार के आनन्द का संवार होता है। यहाँ कारण है कि आवक्त रम्म का प्रयोग की अत्र क्या किया जाता है। यहाँ कारण है कि आवक्त रम्म का प्रयोग की सामक स्व की जाता है। यहाँ कारण है कि आवक्त रम्म का प्रयोग में किया जाता है। प्रविच सामा के प्रयोगों में कभी-कभी प्राचीन अर्थ की कलक आ ही जाती है। 'की डायां रमते चिचम्म' (की डा में विच रमता है) यहाँ 'रमते' का लक्ष्य रिस्परिक एग के लिए स्वष्ट प्रतीत होता है। अतः संस्कृत प्राचीत है। अपना स्त्र प्रचित्र के जानकारी के लिए वेद तथा वैदिक भाषा का अध्ययन नितान्त अपीच्ता है।

इन्हीं महत्त्वपूर्ण वेदों के ऊपर भाष्यों की रचना कर हमारे चरित-नायक सायणाचार्य ने अनुबनीय कीर्ति प्राप्त की है। उनके भाष्यों ने हमें वेदों के अयों के उद्घाटन के निमित्त अचूक कुंजी दी है। इनके महत्त्व समझने के लिए वेद के अर्थानुचिन्तन तथा तद्विपयक हतिहास से परिचित होना. आवश्यक है।

## पञ्चदश परिच्छेद

## वेद का अर्थानुचिन्तन

कालकम से ऋत्यन्त ऋतीत काल में निर्मित किसी अन्य का ऋाशय पिछली पीढ़ियों के लिये समभाना एक ऋतीव दुरूह व्यापार है। यदि प्राची-नता के साथ भावों की गहराई तथा भाषा की कठिनाई आ जाती है, तो यह समस्या ग्रीर भी विषम बन जाती है। वेदों के श्रर्थानुशीलन के विषय मे यह कथन अतीव उपयुक्त ठहरता है। एक तो वे स्वयं किसी बुँघले अतीत काल की कृति ठहरे, तिस पर भाषा की विषमता तथा विचारधारा की गंभी-रताने अपना सिक्का जमा रखा है। फल यह हुआ कि उनके अर्थका उचित मात्रा मे पर्यालोचन करना, उनके अन्तस्तल तक पहुँचकर उनके मर्भ की गवेषणा करना, एक दुर्वोध पहेली बन गई है। परन्तु इस पहेली के समभाने का प्रशंसनीय उद्योग प्राचीनकाल से ही चला त्रा रहा है। यास्क ने निरुक्त (१।२०।२) मे इस उद्योग का तनिक स्त्राभास भी दिया है। उनके कथनानसार ऋषि लोगों ने विशिष्ट तपस्या के बल पर धर्म का साज्ञात्कार किया था। उन्होंने जब अर्वाचीन काल मे धर्म को साम्रात्कार न करने वाले ऋषिजनों को देखा, तो उनके हृदय में नैसर्गिक करुणा जाग पड़ी श्रौर इन्हें मन्त्रों का उपदेश प्रन्थतः तथा ऋर्यतः दोनो प्रकार से किया। प्राचीन ऋषियों ने अवण के विना ही धर्मों का साद्वात् दर्शन किया था। स्रतः द्रष्टा होने के कारण उनका 'ऋषित्व' स्वतः सिद्ध था। परन्तु पिछले ऋषियों ने पहले मन्त्रो का ग्रन्थ तथा ऋर्थरूप से अवस किया ऋौर इसके पश्चात वे धर्मों के दर्शन मे कृतकार्य हुए । अतः अवसान्तर दर्शन को योग्यता सम्पा-दित करने के कारण इनका उपयुक्त अभिधान 'श्रुतिष्' रखा गया। र इन्ही अतर्षियों ने मानवों के कल्याणार्थ वेदार्थ समझने के उपयोगी शिचा

<sup>&#</sup>x27;ब्रवरेश्यः ब्रवरकालीनेश्यः शक्तिहीनेश्यः श्रुतिष्यः। तेषां हि श्रुवा ततः परचाद्दित्वमुपजायते, न यथा पूर्वेषां साचाकृतधर्माणाः श्रवणमन्तरेणैव। —दुर्गाचार्यः।

निरुक्तादि वेदाङ्गों की रचना की I इस प्रकार अर्थाचीन काल के मनुष्य दुरुद्दता का दोधारोपण कर वेदार्थ को भूल न जीय, और न वे वेदमूलक आचार तथा घर्म से सुँद्द मोड़ वेर्टे, इस उन्नत भावना से मेरित होकर प्राचीन भूमिगण वेदार्थ के उपदेश करने में सन्तत जागरूक थे। यास्क के शब्द ये हैं—

सालात्कृतधर्माण ऋषयो वभृद्धः । तेऽवरेभ्योऽसालात्कृतधर्मभ्य उप-देशेन मन्त्रान् संप्राद्धः । उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे विस्मग्रहणाय इमं ग्रन्थं

समाम्नासिषुः वेदं च वेदाङ्गानि च ॥

वेदों के गम्भीर ऋर्य समम्भाने का प्रथम उद्योग कौन-सा है. यह कहना जरा मश्किल है। स्त्राज कल उपलब्ध यास्क-विरचित निरुक्त से भी पाचीन 'नियाट' है जिसकी विस्तत व्याख्या 'निरुक्त' में की गई है। नियरट शब्द का अर्थ है शब्दों की सूची। निष्युद में संहिताओं के कठिन अथच सित्रधार्थ शब्दों को एकत्र कर उनके ऋषे की सचना दी गई है। उपलब्ध ग्रन्थों में 'निचगट' वेदार्थ के स्फरीकरण का प्रथम प्रयास-सा लिवत होता है। प्रातिभारूयों की रचना इसी समय या इसने भी पहले की मानी जा सकती है। इस ग्रन्थों में वैदिक भाषा के विचित्र पदों, स्वरों तथा सन्धियों के विवेचन की खोर ही ध्यान दिया गया है, साजातरूप से पदों के अपर्य की पर्यालीचना का नितान्त ग्राभाव है। किसी समय में विभिन्न निरुक्त ग्रन्थों की सत्ता थी श्रीर दसरी सूचना श्रवान्तर प्रन्थों में उद्धरशहर से यत्र-तत्र उपलब्ध भी होती है तथापि वेदार्थ की विस्तृत योजना का ऋविक गौरवशाली प्रन्थ यास्क-रचित निरुक्त ही है। इस ग्रन्थ-रत की परीक्षा से अनेक ज्ञातव्य विपयों का पर्यात पता चलता है। यास्क ने स्थल-स्थल पर आग्रायण, श्रीपमन्यव, कात्थक्य. शाकटायन, शाकपृशि, शाकल्य आदि अनेक निरुकाचायों की तथा ऐतिहासिक, याजिक, नैदान आदि अनेक व्याख्याताओं की वैयक्तिक तथा सामृहिक सम्मतिका उल्लेख बड़े स्त्रादर के साथ किया है। इससे प्रतीत होता है कि वेदार्थ की अनुशीलन-परम्परा अत्यन्त प्राचीन है।

बास्क ने (निरुच शिश्य) कील नामक किली आचार्य के मत का उल्लेख किया है। कहा नहीं जा एकता कि ये कील वस्तुतः कोई ऐतिहासिक व्यक्ति ये या केवल पूर्वपत् के निमित्त कोई काल्पनिक व्यक्ति। कील की सम्मति है कि मन्त्र अनुवर्षक हैं (अनुयंका हि सन्ताः) इसकी पुष्टि में उन्होंने श्रनेक युक्तियाँ प्रदर्शित की हैं, जिन्हे चार्वाक, बौद्ध, जैन श्रादि वेद-निन्दकों ने भी श्रवान्तर काल में बहुण किया है। इन युक्तियों की परीचा श्रावश्यक है:—

(१) मन्त्रों के पद नियत हैं तथा शब्दक्रम भी नियत हैं। समिवेद का प्रथम मन्त्र है—अग्न आयाहि बीतये। इनमें पदों को समानार्थक शब्दों से परिवर्तन कर 'बह्वें आगब्छ पानाय' नहीं कह सकते। आगुपूर्वी (आगे-पीछे का क्रम) भी निवत है। मन्त्र में 'अग्न आयाहिं' को बदल कर 'आया-झानों' नहीं कर सकते। इस नियतबाचोयुक्ति क्या नियतानुपूर्वी का क्या मतलब हैं? यदि मन्त्र सार्थक होते, तो सार्थक सम्यो की सौली पर पदों का तथा पदक्रम का परिवर्तन सर्वभा न्याय्य होता।

(२) ब्राझण-वाक्यों के द्वारा मन्त्रों का विनियोग विशेष अनुष्ठानों में किया जाता है। यथा उरप्रयस्य (शु०व०११२२) इस मन्त्र को प्रथन कर्मे— विस्तार कार्य में शतपथ ब्राझण (१।६।६) विनियोग करता है। यदि मन्त्रों में अर्थयोतन की राक्ति रहती, तो स्वतः सिद्ध अर्थ को ब्राझण के द्वारा विनियोग विखलाने की क्या जरुरत होती?

(३) मन्त्री का अर्थ अनुपपन है अर्थात् उपपत्ति या युक्ति के द्वारा विद नहीं किया जा सकता। यजमान कह रहा है—अरेषे ! त्रायस्य एनम् (ऐ अर्थाष्ठी, तृ हुत की रज्ञा कर )। भला निर्जाव ओषि जो अपनी रज्ञा में भी समर्थ नहीं है वह चकि रज्ञा है परा कर रहा है। स्पन्त परशु के कह रहा है कि—परशु, तृ इसे न मार (स्विपेत मेर्ने हिंसी;)। वह मतवाला ही होगा जो मार तो स्वयं रहा है और न मारने की प्राथना कर रहा है ! (अरुपपत्राभी मन्त्रा भवन्ति )।

(४) वैदिक मन्त्रों में परस्पर विरोध भी दृष्टिगोचर होता है। ब्रह्म के विषय में एक मन्त्र पुकार कर कह रहा है—एक एव रहांऽवतत्ये, न दितीय: [तैचिव संव राष्ट्री हैं। वृष्ट एक ही हैं, वृष्टे नहीं), उघर दृष्टरा मन्त्र उनकी अनेकता का वर्षण डंके की चीट कर रहा है—अधंख्यात वहसाया वह वाया वह वाया कर वाया कर वाया प्रकार के विषय मान्य (ठेव संव अधिम्याम् (ठेव संव अधिम्याम् (ठेव संव अधिम्याम् (ठेव संव अधिम्याम् विषय के विषय वहीं हो सकता (विप्रतिविद्यार्था मन्त्राः)।

(५) वैदिक मन्त्रों में अर्थंत्र पुरुष को कार्यविशेष के अनुष्ठान के वास्ते

सम्प्रेषण्—( आजा) दिया जाता है। जैसे होता से कहा जाता है — अप्रमेष सिम्ध्यमानाय अनुमृद्धि (श॰ बा॰ १।३।२।३) अर्थात् जलनेवाली अप्रिके लिए बोलो। होता अपने कर्तव्य कर्म से स्वतः परिचित होता है कि अमुक यज्ञ में अमुक कार्य का विधान उसे करना है। ऐसी दशा में संप्रेषण् की उक्ति अनुभक्त है।

- (७) मन्त्रों के पदों का खर्य स्पष्टकपेखा प्रतीत नहीं होता ( ख्राविस्स-हार्या मन्त्रा: ) वैसे अम्पक् ( ख्रु०११६३।३), याद्यस्मिन् ख्रु० (५।४४।८), जारपापि, (सु० ६।१२।४) कासुका (ऋ० ८।७०।४), जारपी, दुर्करी ( ख्रू० ६)१०६।६) ख्रादि शब्दों का खर्य ताफ तौर से मान्त्रम नहीं होता। कीस्थ का यद्दी समारोहपूर्य पूर्वपंच है। इस पच का खरवन यास्क ने वड़ी सच्ची सुक्तियों के सहारे किया है। यास्क का मुख्य सिद्धान्त है कि जितने शब्द है वे अर्थवान्त होते हैं। लोकभाषा में यही नियम सर्वत्र काम करता है। वैदिक अर्थवान्त होते हैं। लोकभाषा में यही नियम सर्वत्र काम करता है। वैदिक सम्त्रों के शब्द भी लोकभाषा में अपद से भिन्न नहीं हैं। धुतरां लौकिक शब्दों के समान्त्र वैदिक शब्दों का भी खर्म होना ही चाहिए (खर्यवेन्त्र: शब्द सामान्त्रां ना स्वत्र )। ख्रमन्तर कीस्त के पूर्वपंच का क्रमशः खरवन इस प्रकार है:—
- (१) लौकिक माथा में भी पदों का नियत प्रयोग तथा पद-क्रम का नियत रूप दृष्टिगोचर होता है। जैसे इन्द्राझी और पितापुत्री। इन प्रयोगों में न तो शब्द ही बदलें जाते हैं और न इनका क्रम ही क्षिन-भिन्न किया जा सकता है। ऐसा नियम न होने पर भी इनकी सार्थकता बनी ही रहती है।
- (२) ब्राह्मणों में मन्त्रों का विनियोग-विधान उदितानुवादमात्र है, अर्थात् मन्त्रों में जिस अर्थ का प्रतिपादन अभीष्ट है उसी का केवल अनुवाद ब्राह्मण-वाक्यों के द्वारा किया जाता है।
- (२) वैदिकमन्त्रों का ऋर्य ऋतुपपन्न नहीं है। परशु प्रहार करते समय भी जो ऋहिंसा कही गई है वह वेद के द्वारा सिद्ध है। परशु के द्वारा

इच्च का छेदन आपाततः हिंसा का स्चक अवस्य है, परन्तु वेद से जात होता है कि परशु-छेदन वस्तुतः हिंसा नहीं है। विधिपूर्वक किसी शाखा का यज्ञ के लिये छेदन करना अनम्बद्ध है. हिंसा नहीं।

(४) बद्र की एकता तथा अनेकता के उल्लेख करनेवाले मन्त्रों में पारस्परिक विरोध नहीं है, क्योंकि महाभाग्यशाली देवता की यही महिमा है कि वह एक होते हुए भी अनेक विभूतियों में वर्तमान रहता है। इन्द्र को अशत्रु तथा शत्रुविजेता मानने में भी कोई विरोध नहीं है। यह वर्णन करफक-करमा पर अवलम्बित है। लोक में भी शत्रुतम्पन्न होने पर भी राजा शत्रुहीन वत्ताया जाता है।

(५) अजुध्वान से परिचित व्यक्ति को भी दी गई आजा (सम्प्रेषणा) व्यर्थ नहीं मानी जा सकती, क्योंकि विशिष्ट अतिथि के आगमन पर मधुफ्कं का देना सकते विदित है, परन्तु फिर भी लोक व्यवहार में विश्विज पुरुष से तीन बार मधुफ्कं मांगने की चाल है। ऐसी दशा में आहाणप्रन्थों का सम्प्रेषण तिराक्षक होते है।

(६) ब्रदिति को सर्वरूपात्मक शतलाने का श्रभिप्राय उसकी महत्ता दिखलाने में है। भक्तिभाव से प्रेरित होकर भक्त ब्रदिति से कह रहा है कि जगत् के समस्त पदार्थ द्वम ही हो।

(७) मन्त्रों का अर्थं यदि स्पष्टरूपेण ज्ञात नहीं होता, तो उसके जानने का उद्योग करना चाहिए । निक्कप्रन्य में शब्दों का धातुओं के साथ सम्बन्ध स्थापित कर अर्थ विधान की सुचार व्यवस्था की गई है। अपना दोष कुरारों के मत्ये मन्त्रा कहाँ तक ठींक है। यदि सामने खड़े हुव्य को अन्या नहीं देखता, तो इसमें बेचारे गरीव पेड़ का कीन-सा अपराध है? यह तो पुरुष का अपराध है (नैय स्थाणोरपराधो यदेनमन्धों न प्रयति । पुरुषापराध: सम्बिते )। इसी प्रकार अर्थ-विवेचक शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए, उपयोगी प्रन्यों के अभ्यास विना किए मन्त्रों पर अन्यक्ष होने का दोधारोप करना कहाँ तक अर्थाविष्यपूर्ण है। 'अभ्यक्ष का अर्थ है माप्तांति (पहुँचता है), 'याहस्मित्' का याहशः (जिस प्रकार का), 'जर्भरी' का अर्थ है भतीरों (भरण करनेवाले) दुर्फरी का अर्थ है हनतारी (भारनेवाला)

## १. जैमिनि ने सीमांसा सूत्रों में ( १।२।३१—१३ ) बड़े उहापोह के

बैदिक सन्त्रीं का छार्य नितान्त गुड है। उनके समस्त्रने के लिये छार्य-हिष्टें चाहिए या म्हणि-प्रदर्शित मार्ग का अतुनरता । मन्त्रों के शब्दों में ब्याकरण सन्त्रनथीं सरलता होने पर भी उनके द्वारा झमिचेर झर्य का पता लगाना नितान दुक्ट ब्यापार है। गृहार्थना के लिये इस मन्त्र के रहस्यवाद की और दृष्टिपात किया जाय।

चत्वारि शृङ्कात्रयो श्रस्य पादा द्वेशीर्षे सप्त इस्तासो श्रस्य । त्रिषा बद्धो वृषमो रोरवीति सहादेवो सर्त्यो श्राविवेश ॥

शिप्त ४।४८।३ ो इस मन्त्र का सीधा अर्थ है- "चार इसकी सीगें हैं, नीन पैर हैं, दो सिर, सात हाथ । तीन प्रकार से बाँधा गया यह कृपम ( वैल अथवा अभीष्ट वस्तुओं की वर्षा करनेवाला ) जोर से चिल्ला रहा है । महादेव ने मरखशील वस्तकों में प्रवेश किया।'' परन्त प्रश्न है कि विचित्र वेपधारी महादेव वृषभ है कीन १ यास्क ने इस रहस्योदारन की क्रव्जी हमारे लिये तैयार कर दी है। किसी के मत से यह महादेव यज है। चारों वेद इसकी चार सींगें हैं, तीनों पैर तीन सवन ( सोमरस निकालने के प्रातः, मध्याद्ध तथा सायं तीन काल ) हैं ; दो शिर हैं प्रायसीय तथा उदयनीय नामक हवन : सातों हाथ हैं सातों छन्द्र । यह यज्ञ मन्त्र, ब्राह्मण तथा कल्प के द्वारा त्रिघा बद्ध है। इस प्रकार यज्ञ रूपी महादेव ने यजन के लिये मन्ह्यों में प्रवेश किया है (निरुक्त १३/७)। दूसरों का मत है कि यह महादेव सर्य है जिसकी चारों दिशाएँ चार सीते हैं. तीनों पैर तीन वेट हैं. दो सिर हैं रात और दिन ; सात हाथ है सात प्रकार की किरणें। सूर्य पृथ्वी, अन्तरिद्ध तथा आकाश से सम्बद्ध है अथवा ग्रीब्स. वर्षा, शीत इन तीन ऋतुश्रों का उत्पादक है। अतः वह 'त्रिधा बद्ध' मन्त्र में कहा गया है। पतव्जलि ने पस्पशाह्मिक में इस मन्त्र की शब्द-परक व्या-ख्या की है। उनकी सम्मति में यह महादेव शब्द है, क्योंकि उसकी चार सींगें चार प्रकार के शब्द हैं ( नाम, श्राख्यात, उपसर्ग तथा निपात ); भूत वर्तमान, भविष्य ये तीनों काल तीन पैर हैं। दो सिर हैं दो प्रकार की भाराएँ नित्य तथा कार्य । सातों हाय हैं. प्रयमादि सातों विमक्तियाँ । शब्द का उच्चा

साय इसी प्रकार मन्त्रों की सार्थकता प्रवृशित की है। सायवाचार्य ने ऋग्वेद भाष्य के उपादात में इस विषय का साङ्गोपाज विवेचन किया है।

रण तीन स्थानों — हृदय, गला और मुख से होता है। अतः वह तीन प्रकार से वद भी है। अर्थ की वृष्टि करने से शब्द वृष्य पदवाच्य है। राजरोखर ने काव्य-मीमासा में हत मन्त्र की व्याख्या काव्यपुक्य की स्तृति के विषय में किया है। सायण भाष्य में इनसे अतिरिक्त अर्थों का वर्षान किया गया है। इनमें से प्रत्येक अर्थ परम्पत पर अवलिन्तित होने के कारण मान-नीय तथा आदरप्यीय हैं। मन्त्रों के गृहार्य की वही विशेषता है कि उनका अर्थ मिल-मिल प्रकार से किया जा सकता है। यास्क ने इस प्रवङ्ग में आये दर्जन मतों की चर्चा की है, जिनमें वैयाकरण, परिव्राजक, ऐतिहासिक तथा यात्रिक आदि मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त निक्त पर्याक्र कार्यक आवारों के कार्य मान उन्ते स्वायं प्रत्यान उन्ते स्वायं प्राव्याचारों के कथनों पर हम अप्रमामाणिकता का लोव्हन लगाकर उन्हें हॅसी-लेख में उड़ा नहीं सकते।

तो इन गम्भीरार्थवाचक मन्त्रों की व्याख्या करने का कौत-सा साधन हमारे पास है ? किस प्रकार ये मन्त्र अभीष्ट अर्थ को प्रतिपादन कर सकते हैं ? यास्क का इस प्रश्न का उत्तर बहुत उपादेय, उल्लेखनीय तथा विवेच-नीय है। निरुक्तपरिशिष्ट (१३।११) में उनका स्पष्ट कथन है- मन्त्रों का विचार परम्परागत ग्रर्थ के श्रवण ग्रौर तर्क से निरूपित किया जा सकता है। मन्त्रों की व्याख्या अलग-अलग न करनी चाहिए, बल्कि प्रकरण के अनुरूप होनी चाहिए। जो मनुष्य न तो ऋषि है, न तपस्वी है, वह वेद के अर्थ का साज्ञात्कार नहीं कर सकता । श्रियं मन्त्राम्युहो उम्युहोऽपि श्रतितोऽपि तर्कतः। न त प्रकर सोन मन्त्रा निर्वक्तव्याः । प्रकर संश एव निर्वक व्याः । न हा पु प्रत्यक्तमस्ति अनुषेः अतपसो वा (नि०१३।११) ] यास्क ने इस प्रकार सब से अधिक महत्त्व श्रति— आचार्य मुख से परम्परा से सुना गया अर्थ या इस प्रकार के ज्ञान के संग्रह प्रन्थ (ब्राह्मण् ) को दिया है। परम्परा के ऋति-रिक्त इन गृढार्थंक ग्रन्थों का रहस्य किस प्रकार जाना जा सकता है ? मन्त्र-द्रष्टा ऋषियों के द्वारा उपदिष्ट ऋर्य की परम्परा को जाननेवाला व्यक्ति ही मन्त्र की ऋर्थ-विवेचना में सर्वथा कृतकार्य हो सकता है। यास्क का इस पर-म्परा के लिये विशेष अभिधान है--पारोवर्य । परन्त इस परम्परा को विशिष्ट विद्यात्रों के अनुशीलन से परिपुष्ट करने की आवश्यकता होती है। इसीलिये सम्प्रदायवेत्ता पुरुषों में भी अनेक विद्याओं के ज्ञाता पुरुष का दर्जा कहीं श्रिधिक बढ़कर होता है [पारोवर्यवित्युच खलु वेदितृप भृयाविद्यः प्रशस्यो भवति ] ( निरुक्त १।१६ ) । दूसरा साधन तर्क है । तर्क की भी महिमा सह-नीय है। यास्क के द्वारा उद्धत एक प्राचीन ब्राह्मण का कथन है कि ऋषियों के स्वर्गगमन के अवसर पर मनुष्य ने देवताओं से पूछा कि अब हमारा ऋषि कौन होगा ? तब देवताओं ने मन्त्रार्थ-चिन्तन के बास्ते तर्क को ही ऋषि बनाकर दे दिया। श्रतः तर्क की भी गरिमा माननीय है। सीमासा की गण्ना तर्क के भीतर की जा सकती है। सीमांसा का कार्य वेदार्थ-चिन्तन ही है। प्रायः वैदिक कर्मकलापी के अनुष्ठान में परस्पर विरोध दृष्टिगीचर होता है। इन आपाततः विरोधी अंशों में विरोध का परिहार कर एकवाक्यता दिखलाना मीमांसा की विशेषता है। ऋतः वेदों के रहस्य जानने के लिए मीमांसा का उपयोग यथार्थ है। तीसरा साधन तप है। तप से ऋभिग्राय गाउ चिन्तन, गम्भीर ध्यान तथा मनन प्रतीत होता है। इन साधनों से युक्त पुरुष ही मन्त्रों का यथार्थं अर्थ-निरूपण कर सकता है। वेदाङ्ग-शिचा, कल्प, व्याकरण आदि - की भी उपयोगिता वैदिक सन्त्र के अनुशीलन के बास्ते ही है। इनमें सुरिच्चत परम्परागत सिद्धान्त की सहायता से वेद का मौलिक अर्थ भली भाँति जाना जा सकता है। इसी कारण महाभारत इतिहास-प्राण को वेदार्थ के जपवंत्रमा का साधन स्वीकार करता है--

इतिहास-पुराणाभ्यां वेदं समुपृष्टं हयेत् । विमेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥

इत करीटी पर करने से भारतीय वेदभाष्यकारों— स्कन्दस्वामी, सायणाचार्य आदि—के भाष्य विस्कुल खरे उतरते हैं। उन्होंने आवर्षक समप्त सामग्री का उपयोग नहीं विजेचक दुद्धि के साम किया है। निरुक्त कर री शब्दों की जो व्याख्याएँ प्रस्तुत कर दी हैं उनका उपयोग समस्त एकुले भाष्यकारों ने किया है। यह भी बाद रखने की बात है कि निरुक्त की व्याख्याएँ आक्षणप्रन्यों में अधिकतर हू-बहु पाई जाती हैं। इस प्रकार बाह्या-प्रन्यों में जिस वेदार्थ का उद्घाटन किया गया उपलब्ध होता है उसी का अप्रस्तरण भाष्यकारों के भाष्यों में इस पाते हैं। वेदार्यानुस्त्रीलन का सम्प्रदाय अविच्छिक रूप से चलता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि बास्क ने वेदिक मन्त्री का जो अपने किया है, उसी का अनुनरण हम भिक्त-भिन्न शताब्दियों में होने-बाले स्कन्दरक्षामी, माधवनष्ट तथा सायण के व्याख्यानों में पाते हैं। निरुक्त के स्रतिरिक्त वेदाङ्ग, मीमांसा, इतिहास तथा पुरायों से स्रावश्यक सामग्री को ग्रहण कर इन व्याख्यातास्त्रों ने स्रपने व्याख्यानों को परिपुष्ट किया है। इस प्रकार वेदाये चिन्तन की वही पद्धति हमें माननीय है जो सायण स्रादि भाष्यकर्ताओं के ग्रन्थों में हमें मिलती है।

युरोपियन विद्वानों के द्वारा उदभावित ऐतिहासिक पद्धति का रहस्य समक्ष लेना यहाँ अनुचित न होगा । इन विद्वानो के आदा आचार्य शर्मगय-देशीय डा० राथ महोदय हैं। जिनका स्पष्ट कथन है कि तलनात्मक भाषाशास्त्र आदि उपादानों की सहायता से एक विदेशी यरोपियन वेद का अर्थ जितना समभ्य सकता है उतना भारतीय टीकाकार कभी भी नहीं समभ्य सकता। श्रिधकांश पात्रचात्य वैदिक स्कालर इसी मत के अनुवायी हैं। वे सायण के भाष्य को कौन कहे. यास्क की व्याख्यात्रों की भी हॅसी उड़ाने में तनिक भी नहीं चकते । उन्होंने अपनी विचित्र धारणा बना रखी है कि भारतीय परम्परा का लोप बहत पहले हो चुका है: अतः वैदिक मन्त्रों के समभूने के लिए ईरान, श्रमीरिया, युनान, लिथुएनिया श्रादि विदेशी जातियों के रहन-सहन, श्राचार विचार की सहायता नितान्त उपयुक्त है। भाषाशास्त्र श्रादि उपयोगी शास्त्रों की अवहेलना के हम पद्मगती नहीं हैं, परन्तु यह भी भुलाना नहीं चाहते कि वेद भारतीय ग्रन्थरल हैं, जिनके द्वारा समग्र भारतीय हिन्द समाज हजारो वर्षों से अनुशासित होता आया है और जो इतिहास, पुराण, स्मृति श्चादि समग्र पिछले संस्कृत वाहमय का एकमात्र उपजीव्य है। ऐसी विषम परिस्थिति में इन आवश्यक उपादानों का तिरस्कार कर केवल ऐतिहासिक पद्धति को हम दोष शून्य कैसे मान ले ? पाश्चात्यो की वैदिक साहित्य को लांकप्रिय बनाने की सेवा का हम आदर करते हैं, परन्तु उन्होने बड़े अभि-निवेश से सायण के व्याख्यानो की जो श्रयाह्मता मनमाने ढंग से दिखलाई है वह वेदशतास्त्रों के प्रनर उपहास का पात्र है। निष्पत होकर सोचना चाहिए कि भारतीय संस्कारों से संस्कृत, भारतीय विद्यास्त्रों तथा सम्प्रदाय से नितान्त परिचित सायण को व्याख्यात्रों में हम ब्रास्था रखें ब्राथवा हिन्दु सम्प्रदाय से श्रनभिज्ञ, श्रभारतीय वायुमएडल मे शिच्चित-दीचित राथ, वेवर, श्रोल्डनवर्ग श्चादि पाश्चात्यों की कल्पना-प्रसन व्याख्याओं में श्रद्धा जमावे।

परम्परा तथा भाषाविज्ञान को एक दूसरे के शोधक रूर से प्रइश करना उपयुक्त प्रतीत होता है। कभी-कभी भाषाविज्ञान की भोंक में आकर इस शास्त्र का विद्वान मनमानी ऊटपटाँग कल्पना कर सम्भावनात्रों के दलदल में बेतरह फॅस जाता है। एक-दो शब्दों का उदाहरस लिया जाय। ऋग्वेद में 'शिश्नदेव' शब्द दो बार ( ७।२१।५ ; १०।१०।६६ ) ऋाया हुऋा है । इस शब्द का अर्थ यास्क ने 'अन्नसचर्य' किया है। ( नि० ४।१६) जो देव शब्द के लाज्ञायिक ऋर्य को लेकर एकदम ठीक है। परन्तु पारचात्य विद्वानों का स्राप्तह है कि इस शब्द से लिङ्गपूजा करनेवाले व्यक्तियों की स्रोर संकेत है श्रीर इसी श्राधार पर वे ऋग्वेद में लिङ्गपूजा का प्रचलन मानने को कटियद हैं। मातृदेव, पितृदेव, श्राद्धदेव के समान शिश्नदेव की गृति समभ्याना चाहिए, जहाँ 'देव' शब्द बाच्यार्थ में न प्रयुक्त होकर लक्ष्यार्थ में प्रयक्त किया गर्या है। दशसगडल का सप्रसिद्ध सन्त्र है-कस्मै देवाय हविधा विधेम । यहाँ सायणादि समस्त भाष्यकार 'कस्मै' यद से प्रजापति का ऋषी प्रहरा करते हैं। साहव लोग इसे गलत बतलाकर इसका प्रश्नार्थ में प्रयोग मानते हैं। परन्त भारतीय परम्परा इससे विपरीत है। संहितान्त्रों तथा ब्राह्मणों में खनेक स्थानों पर 'कः' प्रजापति तथा प्रश्न खर्थ में खाता है। ब्राह्मण इसे ''ग्रुतिरिक्त'' ( जिसकी ब्याख्या न की जा सके )वतलाते हैं । 'कः' श्रयात् 'श्रमिर्यंचनीयः' । प्रजापति को न तो इस 'इदं' रूप से जान सकते हैं न 'ईहक' रूप से । ग्रातः कथमपि निर्वचनीय न होने से प्रजारति के लिये 'किम' शब्द का प्रयोग श्रत्यन्त उचित तथा युक्तियुक्त है । युद्धमुत्रों में गर्भाधान के श्रवसर पर एक विधान का निर्देश है-कर्मिपत्तम् अंके निधाय जपति । जिसका प्रकारह विद्वान डा० ग्रोस्डनवर्ग ने ग्रन्तरशः ग्रथ किया है-कर्मस्य पित्तं-कळग्रा का पिच (bile of tortoise); हालांकि इसका साम्प्रदायिक टीकाकारों के द्वारा प्रदत्त अथ है जलपूर्ण शराव = जल से भरा घड़ा । प्रकरण देखकर भी कहा जा सकता है कि साहबी अर्थ अप्राकरिक, असजत तथा अभारतीय है। पुरुषक्क में बर्णित सहस्रशीर्षा पुरुष की वैदिक कल्पना को स्कैनडिनेविया के ु किसी दानव की कल्पना में तुलना करना इसी प्रकार चिन्त्य है। हर्ष का विजय है कि सायण के ऋर्य के प्रति पाश्चात्यों की भी श्रद्धा बढ़ने लगी है। डा० पिशेल तथा डा० गेल्डनर ने 'वेदिशेस्त्रदियन' में प्रमाग्पुरःसर सायग् के परम्परागत अर्थ का श्रीचित्य स्वीकार किया है। हमारी तो यह चिरविचा-रित धारणा है कि भारतीय वैदिक भाष्य के प्रकाश में ही हम वेद के ऋर्य को देख सकते हैं। सायगा ही वेटार्थ-चिन्तन में हमारे प्रधान पथ प्रदर्शक हैं। उनके विना हमें घने अन्धकार मे टटोलने पर भी राह नहीं मिल सकती।

## षोडश परिच्छेद

## वेदार्थानुशीलन का इतिहास

वेदो के अर्थानुशीलन का इतिहास बड़ा प्राचीन है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक वेदो के गृह अर्थ के परिजान की श्रोर विद्वानों ने अश्रान्त परिश्रम विया है। इस इतिहास को इस तीन भागों मे विभक्त कर सकते हैं (१)—प्राचीन काल, (२)—मध्यमिक काल, (३)—प्राचीन काल।

### प्राचीन काल

संहिता की रचना के अनन्तर ही उनके रहस्यमय मन्त्रों के अर्थ समभाने की प्रहृति बागरूक हुईं। ब्राइस्ए प्रन्थों में इस प्रकृति का प्रथम प्रयास दृष्टिगत होता है। ब्राइस्ए प्रन्थों में यह का विस्तृत वर्णन तो विद्यमान है ही, साथही साथ उनमें मन्त्रों का भी अर्थ न्युनाधिक मात्रा में किया गया मिलता है। शब्दों की व्युत्पत्ति भी दी गई है। इन व्युत्तिवाकों को वड़े आया के साथ निक्ककार ने 'इति इ विज्ञायते' कहकर निक्क में उद्भृत किया है। सम्य की बात यह है कि ब्राइस्ए प्रन्थों में विकार्ण सामग्री के आधार पर ही निष्यु तथा निक्क की रचना पांछे की गई। मन्त्रों के पदकार ऋषियों ने भी वेदाय के समभने में इमारी बड़ी सहायता की है। प्रत्येक मन्त्र के अवान्त-रमून पदों का प्रयक्तरण कर प्राचीन ऋषियों ने तच्त् सहिताओं के 'यदपाउ' भी निर्मित किये हैं। इससे मन्त्रों के अर्थ का परिचय मनीभाति का बाता है। इन पदपाउ के कर्ता ऋषियों का संिक्ष्त परिचय यहाँ दिया बाता है।

शा॰ ल "—इन्होंने ऋग्वेद का 'पदपाठ' प्रस्तुत किया है। बृहदार्ययक उप॰ मे शाकल्य का जनक की सभा मे याजवल्य के साथ शास्त्रार्थ करने का वर्णन उपलब्ध होता है (अ०४)। पुराणों के अनुसार ये ही शाकल्य भूग्वेद के पदपाठ के रचिता भी है। ब्रह्मायङ पुराण (पूर्वभाग, द्वितीय पाद, अ०३४) का कथन है—

शाकल्यः प्रथमस्तेषां तस्मादस्यो रथीनरः । वाष्कलिश्च भरद्वाज इति शाखाप्रवर्तकाः ॥ ३२ ॥ देविमत्रश्च शाकल्यो ज्ञानाहंकारगर्वितः । जनकस्य स यजे वै विनाशमगमद् द्विजः ॥ ३३ ॥

शाकत्य का उदलेख निश्के में तथा ऋक् प्रानिशाख्य में मिलता है। श्राः हर्ने उपिनएकालीन ऋषि मानना न्यावरंगत प्रतीत होता है। शास्क ने अपने निश्के में कहीं-कहीं इनके पदपाट को स्वीकार नहीं किया है। उदाहर-पार्थ निश्के प्राप्त निश्के में कहीं-कहीं इनके पदपाट को स्वीकार नहीं किया है। उदाहर-पार्थ निश्के प्राप्त निश्के प्राप्त निश्के प्रत्य हो एकपद मानकर 'मालो का कली' ऋषे किया है, परन्तु शाकस्य ने यहीं दोपद (मा, गृकत् ) माना है। निश्के (११८) में 'बने न वायो' (ऋ ० १०१२।१) मन्त्र उद्देश किया गया है। वह से 'वाया' को शाकस्य माना है (वा मेन्यः)। इतका उत्लेव कर यास्क ने इते क्षामास्त्र माना है (वा मेन्यः)। इतका उत्लेव कर यास्क ने इते क्षामास्त्र माना है । वे इते एक ही पर मानते है। 'वाया' का यास्क्रयमत क्षये है— 'पन्ती'। इत प्रकार निश्के में कहीं-कहीं इनके मत का अनुमोदन नहीं मिलता। इसके क्षतिरिक रावण इन पदपाट का भी क्षसित्व मिलता है। रावण ने मृत्येत के ऊपर क्षपना माध्य भी लिला है। पाष हो लाथ पदपाट भी प्रसुत किया है। यह पदपाट शाकस्य का क्षतुकरण नहीं है, मस्युत क्षते एव उन्होंने क्षरनी बुद्ध क अनुहार नवान पदपाट दिया है।

यखुर्वेद के भी पद पाठ उपलब्ध है। माध्यांन्द्रन संहिता का पदपाठ तो वस्बई से मुद्रित हो चुका है, परन्तु काखवसंहिता का पदपाठ अभी तक अमुद्रित है। इनके रचिताओं का पता नहीं चलता। तैतियोव संहिता के पदपाठकार का नाम आत्रेय है। इसका निर्देश सह भारकर ने अपने तैतियों संहिता भाष्य के आप्तरम में किया है— उत्तर्यावाय बदी येन पदिवागारचक । इसीलिए 'कायजातृक्रमणी' में आत्रेय पदकार कहें गये हैं। (यस्था: पदकुदात्रेयों इतिकारस्थ पदकार को से तायजात्र संवित्यण के अवस्वत्य का से से अपने पदकार का देश से से सिंदित माध्य पदकार को से तायजात्र से अपने स्वात्य पदकार को से अपने स्वात्य पदकार से अपने स्वात्य से अपने स्वत्य पदकार से अपने स

सामवेद के पदकार गार्ग्य हैं, जिनके नाम तथा कार्य का समर्थन हमें अनेक प्राचीन अन्यों से मिलता है। निरुक्त ( प्राह्म ) में 'मेहन' शब्द के प्रवक्त में बड़ी रोचक बार्ते प्रस्तुत की गई हैं। दुर्गाचार्य का कथन है कि ऋग्वेदियों के अनुसार यह एक ही पद है, पर छान्दोग्यों ( सामवेदियों ) के अनुसार बहाँ तीन पद हैं ( म, हह, न ) यास्क ने दोनां पदकारों—शाकस्य

#### आचार्य सायग श्रीर माधव

तथा गार्य — के मतों का एकत्र समीकरण किया है। ' इस प्रसक्त में सामप्र कार 'गार्थ ' के नाम का स्वस्थ उस्लेख है। स्कन्दस्तामी की भी वहीं समाति है— एकिमित शाकरचः, त्रीवांति गार्थः '। गार्थ्य के पश्याठ की विशेषता यह है कि इससे पदों का खेद बहुत ही अधिक भात्रा में किया गया है। मित्र का पद पाठ है। मित्र मा, अन्ये का अन् — में। समुद्रः का सम् — उद्मा इन परपाठों को प्रमाणिक मान कर यास्क ने अपनी निवक्ति भी ठींक इन्हीं के अनुक्त से है। मानितः त्रायते द्विति में। (१०१२ ) = मरण से जो त्राण करता है है। मानितः त्रायते द्विति में। एक सुद्दुवर्ति अस्मात् आपः = जल निवसे वहता गई, वह है समुद्र (२१०) आदि गार्थ्य की यह विशेषता प्यान देने की बस्तु है। अपनेवह का पद्माठ मुश्वेद के अनुक्तर ही है। इसके रचिता

द्वा विभिन्न पदकारों में ऐकमत्य नहीं है। जिसे एक आचार्य एक पद मानता उसे ही दूसरे विद्वान् दो-दो या तीम-तीन पद मानते हैं। इस पढ़ित के के लिए अवश्य ही प्राचीन तमय में कोई परम्परा रही होगी। 'आदित्य शब्द के विषय में तिरुक्त के भाष्त्रकार स्कट्सलामी ने मिल-भिन्न आचारों के मतों का इस प्रकार उल्लेख किया है—गाकल्यात्रयप्रधितिमनांत्रप्रदीतम्, प्र्णीनवं-चनाभिमायेषा। गाम्प्रमुक्तिमत्वरप्रदीतम्। विचित्राः पदकारायामिम्रायाः। क्वचिद्वरसर्गांवयवेऽरि नावप्रहतिन। यथा शाकल्येन 'क्रिपिवासम्' इति नावप-होतमः। आवेषेण त क्रपिवासमित अवप्रदीतम् (२११३)

स्कन्दस्वामी का अभिप्राय यह है कि पदकारों का तात्स्य विचित्र ही होता है। उपकर्ग होने पर कोई अवग्रह नहीं देते और कोई वामान्य नितम मे देते हैं। 'अधिवादः' शब्द में साकत्य अवग्रह नहीं मानते, आयेत्र मानते हैं। जो कुछ भी कारणा हो। वेदार्थ के अनुद्योजन का प्रथम लोगान है— यही पद्याठ। बिना पद रूप जाने अर्थ का जान क्या कभी हो एकता है? पद्याठ के लिए भी व्याकरण के निरमों का आविष्कार बहुत पहिले ही हो इका होगा।

<sup>े</sup> बहुत्वचानां 'मेहना' इत्येकं पदस्। छुन्दोतानां श्रीययेतानि पदानि— स, इह, न इति । तदुभयं परयता भाष्यकारेख उभयोः शाक्त्यतास्येयोरिभ-प्राचावत्राजुर्विहितौ । ए० २०६ ( दुर्गैहनि—चैंकटेरवर संस्करण)

पदपाठों के अनन्तर निषयु का काल आता है। 'निषयु' संख्या के निषय में पर्याप्त सतमेद है। आजकल उपलब्ब निषयु एक ही है और इसी के ऊपर महिष यास्क रचित 'निरुक्त' है। कितपय निहान् यास्क को ही 'निषयु' का भी रचिता मानते हैं एत्नु प्राचीन परम्परा के अनुशीलन से यह नात प्रमाणित नहीं होती। निरुक्त के आरम्भ में 'निषयु' प्रमामनाय' कहा गया है। और इस शब्द की जो व्याख्या दुर्गाचार्य ने की है उसते तो हसका प्राचीनल ही सिंद होता है। महामारत (मोस्वर्धन पर्व आठ २४९, रखों क प्रस्-प्र) के अनुशार प्रजापति करूवप इस 'निषयु' के सचिता हैं —

वृषोहि मगवान् वर्मः ख्यातो लोकेषु मारत । निषण्डकपदाख्याने विद्धि मौ वृषयुत्तमम् ॥ कपिर्वराहः, श्रेष्ठरूच वर्मरूच वृष उच्यते । तस्माद वृषाकपि प्राह कर्यपो मां प्रवापतिः॥

वर्तमान निवयं में 'वृषाकिपि' शब्द संग्रहीत किया गया है। ख्रतः पूर्वोक्त कथन के अनुसार वही प्रतीत होता है कि महानारत काल में प्रजापित करण देखें कथन के अनुसार वही प्रतीत होता है कि महानारत काल में प्रजापित करण्य दक्षेत्र निवाद में पिन अध्याय वर्तमान की स्वादेश और पक्षम अध्याय 'नैमम कायंश' अध्याय पिन अध्याय 'नैमम कायंश' अध्याय 'नैमम कायंश' अध्याय 'ने में अध्याय 'ने में अध्याय 'ने में अध्याय 'ने से अध्याय के स्थाय के से अध्याय के से अध

#### निराघद्र के व्याख्याकार

आजकाल निषयु की एक ही व्याख्या उपलब्ध होती है और इसके कर्ता का नाम है—देवराजयव्या। इनके पितामह का भी नाम था—देवराज यख्या और पिता का नाम था—येश श्रवा थे रंगेशपुरी के पास ही कियी प्राम के निवाली थे। नाम से प्रतीत होता है कि ये खुरूर विज्ञय के निवाली थे। इनके समय के विषय में दो मत प्रचलित है। कुछ लोग इन्हें सायण से

<sup>ै</sup> वैदिकसाहित्य का इतिहास. <sup>२</sup>दर्शवृत्ति पृ० ३ ।

भी ऋर्वाचीन मानते हैं, परन्त इन्हें सायरा से प्राचीन मानना ही न्यायसंगत है। स्राचार्य सायण ने ऋग्वेद (१।६२।३) के भाष्य में 'निघएट भाष्य' के बचनों का निर्देश किया है जो देवराज के भाष्य में थोड़े पाठान्तर से उप-लब्ब होता है। सिवाय इस भाष्य के 'निचएटभाष्य' कोई विद्यमान ही नहीं है। देवराज ने श्रपने भाष्य के उपोदधात में चीरस्वामी तथा श्रनन्ताचार्य की 'निचरट व्याख्यात्र्यों' का उस्तेख किया है-- 'इदं च . जीरस्वामि-श्रमन्ता-चार्यादि कतां निषयट व्याख्यां...निरीक्ष्य क्रियते । ग्रानन्ताचार्य का निर्देश तो यहाँ प्रथम बार ही हमें मिलता है। जीरस्वामी के मत का निर्देश यहाँ बहलता से किया गया है। चीरस्वामी 'अमरकोश' के प्रसिद्ध टीकाकार हैं। देवराज के उद्धरण श्रमरकोष टीका (श्रमरकोशोद्धाटन) में ज्यो के त्यों उपलब्ध होते हैं। श्रतः 'निषयटव्याख्या' से देवराज का अभिप्राय इसी अमर व्याख्या से ही प्रतीत होता है। इस भाष्य का नाम है-निष्युद्ध निर्वचन। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार देवराज ने 'नैघरटक' कारड का ही निर्वचन अधिक विस्तार के साथ किया है (विरचयति देवराजो नैघएटककाएडनिर्वचनम्-६)। अन्य काएडों की व्याख्या बहत ही अल्पाकार है। इस भाष्य का उपोद्यात वैदिक भाष्यकारों के इतिवृत्त जानने के लिए नितान्त उपयोगी है। व्याख्या बड़ी ही प्रामाशिक ख़ौर उपादेय है। इसमें ख्राचार्य स्कन्दस्वामी के ऋग्भाष्य तथा स्कन्द महेश्वर की निरुक्तभाष्य टीका से विशेष सहायता ली गई है। प्राचीन प्रमाणों का भी उद्धरण बडा ही सन्दर है। सायण पूर्व होने से देवराज की व्याख्या तथा निरुक्ति का विशेष महत्त्व है।

प्रतिद्ध तान्त्रिक भास्कर राय राचित एक छोटा प्रत्य उपलब्ध होता है जिसमें निषयह के शब्द श्रमर की शैली पर श्लोकबद्ध कर दिये गये हैं। इससे इन्हें याद करने में बड़ा सभीता होता है।

#### निरुक्त काल

निरुक्तयुग-निषयदुकाल के अनन्तर निरुक्तों का समय आरम्भ होतो है। दुर्गाचार्य के अनुसार निरुक्त संस्था में १४ थे-निरुक्त चदुर्वर प्रमे-दम् (दुर्ग्युक्ति १११३)। यास्क के उपलब्ध निरुक्त में बारह निरुक्तकारों के नाम तथा मत निर्दिष्ट किये गये हैं। इनके नाम अन्तरक्रम से इस प्रकार है-(१) आधायस; (२) औपमन्यन, (३) ओदुम्बरायस, (४) और्युबाम, (थ) कात्यक्य, (६) क्रोच्हिक, (०) गार्म्य, (८) गालव, (६) तैटीकि, (१०) वाष्याँयिंग, (११) शाकपूषि, (१२) स्यौलाष्टीवि । तेरहर्ने निरुक्तकार स्वयं यास्क हैं। इनसे अस्तिरिक १४वाँ निरुक्तकार कीन या ? इरका टीक-टीक परिचय नहीं मिलता । ऊपर निर्दिष्ट निरुक्तकारों के विशिष्ट मत की जानकारी निरुक्त के अनुशीलन से भली भौति लग सकती है। है इन प्रत्यकारों में 'शाकपूषि' का मत अधिकता से उत्युत्त स्वया या है। निरुक्त के असि-रिक्त वृद्धेत्वता में से इनका मत निर्दिष्ट किया गया है। इरहेवता तथा पुराणों में शाकपूषि को पंत्रीतर शाकपूषि' नाम से समरण किया गया है। वृद्धेत तथा पुराणों में शाकपूषि को पंत्रीतर शाकपूषि' नाम से समरण किया गया है।

#### यास्क का निरुक्त

'निरुक्त' वेद के पड़कों में अन्यतम है। आजकल यही यास्क रचित निरुक्त इस वेदाक का प्रतिनिधि अन्य है। निरुक्त में बारह अध्याय हैं। अन्त में दो अध्याय परिशिष्ट रूप में दिये गये हैं। इस प्रकार समप्र गन्य चौदह अध्यायों में विभक्त है। परिशिष्ट वाले अध्याय भी अर्याचीन नहीं माने जा सकते, क्योंकि सायण तथा उब्बट इन अध्यायों से मली मौति परिचय रजते हैं। उब्बट ने यहुर्वेदभाष्य (१८।७७) में निरुक्त रेश१२ में उपलब्ध वाक्य को निर्दिष्ट किया है। अतः इस अंश का मीजराज से प्राचीन होना स्तरः तिद्व है।

निषयुद्ध तथा निरुक्त का परस्पर सम्बन्ध बीधक विवरण निषयुद्ध निरुक्त १ ऋष्याय (मृमिका) (१) नैषयुद्धक काराड<sup>२</sup> १ ऋष्याय ) हिं २ ऋष्याय (गौ:—ऋपारे) २ ; १ हिंदि

वैविक वाङ्मय का इतिहास (११२) पु॰ १६६-१८०

<sup>े</sup>ह्स काण्ड में सब मिलाकर १३०१ पद हैं जिनमें से कैवल सार्फ तीन सौ पदों की निरुक्ति बास्क ने यत्र तत्र की है। स्कन्दस्वामी ने इनसे निस्न दो सौ पदों की ब्याख्या की है—ऐसा देवराज का कथन है (४०३)

(२) नैगम कार्यड ४ अध्याय (जहा-ऋषीसम्) (क) १ खरड-६२ पद ४ ऋध्याय (ख) २ खरड-८४ ,, ५ अध्याय (ग) ३ खरड-१३२,, <u>६ श्रध्याय</u> पूर्व पट्क

(३) दैवत कारह ५ अध्याय (व) देवत कार्थंड प्र. अप्यान (अग्नि-देवपकी) हैं | (क) १ खरड- ३ पद ७ ऋष्याय(देवताविषयक विशिष्ट भूमिका के साथ) हैं (ख) २ ,, १३ ,, ८ ,, हैं (ग) ३ ,, ३६ ,, ६ ,, हैं (क) ४ ,, ३२ ,, १० ,, हिं हें { (च) ६ ,, ३१ <u>,, १२ </u>,,

यास्क की प्राचीनता में किसी प्रकार का सन्देह नहीं होता। ये पा-िणिन से भी प्राचीन हैं। संस्कृतभाषा का जो विकाश इनके निरुक्त में मिलता है वह पाणिनीय अष्टाध्यायी में व्याख्यात रूप से प्राचीनतर है। महाभारत के शान्तिपर्व में ( ऋष ३४२ ) यास्क के निरुक्तकार होने का स्पष्ट निर्देश है---

यास्को मामुधिरव्ययो नैकयज्ञेष गीतवान । शिपिविष्ट इति हास्माद् गुह्मनामधरो हाहम् ॥७२॥ स्तत्वा मां शिपिविष्टेति यास्कन्नपिरुदारधीः। यत्प्रसादादधो नष्टं निरुक्तमभिजिनमवान् ॥७३॥

इस उल्लेख के श्राधार पर भी हम यास्क को विक्रम से सात-श्राठ सौ वर्ष पूर्व मानने के लिए बाध्य होते हैं । यास्क के इस ग्रन्थ की महत्ता बहुत ही श्राधिक है। प्रन्थ के आरारम्भ में यास्क ने निश्क्त के सिद्धान्त का वैज्ञानिक प्रदर्शन किया है। इनके समय में वेदार्थ के अनुशीलन के लिए अनेक पत्त थे, जिनका नाम इस प्रकार दिया गया है—(१) ऋधिदैवत; (२) ऋध्यात्म; (३) स्त्राख्यान समय; (४) ऐतिहासिकाः; (५) नैदानाः, (६) नैरुकाः, (७) परिव्राजकाः, (८) पूर्वे याज्ञिकाः, (६) याज्ञिकाः । इस मत निर्देश

से वेदार्थानुशीलन के इतिहास पर विशेष प्रकाश पड़ता है। यास्क का प्रमाव अवात्तरकालीन वेदभाष्यकारों पर बहुत ही अधिक पड़ा है। सायण ने इसी पदाने का अनुसरण कर वेदमाध्यों की रचना में कृतकांर्यता प्रपात की है। यास्क की प्रक्रिया आधुनिक भाषा वेत्ताओं को भी प्रधानतः मात्य है। निरुक्त का एक मात्र प्रतिनिधि होने के कारण इसका महस्य सर्वीतिशायी है।

निरुक्त स्वयं भाष्यरूप है फिर भी वह स्थान-स्थान पर इतना दुरुह है कि बिद्वान् टीकाकारों को भी उनके अर्थ समस्रने के लिये भाषापच्ची करती पड़ती है। तिस पर उसका पाठ बयार्थरूप से परम्पराया प्राप्त भी नहीं होता। भाषा की दुरुहता के साथ-साथ उसके पाठ भी स्थान-स्थान पर इतने अरूप हैं कि दुर्ग केसे बिद्वान् टीकाकार को भी कठिनता का अनुनक करना पड़ा है। निरुक्त की ब्याख्या करने की ओर विक्रम से बहुत पूर्व बिद्वानों का ध्यान आकृष्ट हुआ था। इसका पता हमें पतन्वलि के महाभाष्य से ही चलता है। अध्याध्यापी भाशहरू के भाष्य में वेलिखते हैं—'पाट्यरूपेयु चैया प्रस्तततरा गतिर्भवति। निरुक्त व्याख्यायते। व्याकर्यां व्याख्यायत इत्युच्यते। न करिच्याह पाटलियुवं व्याख्यायत हत्युच्यते। क किसच्याख्यात इत्युच्यते। केस

स्वतं विस्तृत तथा सम्यूर्ण टीका को आजकल निरुक्त के उपर उपलब्ध हुई है वह है दुर्गाचार्यवृति । परन्तु यह इस वियय का आदिम अन्य नहीं है, इतना तो निश्चित ही हैं। दुर्गवृत्ति में चार स्थलों पर किसी वार्तिककार के रुलोक उद्गुत किये गये हैं, प्रस्कु से स्पष्ट मासून पड़ता है कि यह वार्तिक इसी निरुक्त पर ही था। निरुक्त स्थ भाष्यरूप है अतपद उसके उपर वार्तिक की रचना अञ्चक्त नहीं। निरुक्त वार्तिक की स्था एक अन्य अन्य से भी प्रमाणित होती है। मर्चन भिश्चरिवित 'स्तीटसिविं' नामक अन्य की पीपालिका टीका' में निरुक्त वार्तिक से छुः रुलोक उद्भुत किये गये हैं। और ये स्व रुलोक निरुक्त रिश्चर किये नामस्य एक स्थान्य है। अत्य देव से कि निरुक्त करने से हम इसी परियाम पर पहुँचते हैं कि निरुक्त अन्य अवस्य या और अस्वस्त प्रचीन भी था। परन्य अभी तक इस अन्य का पता

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> निरुक्त वृत्ति १११, ६१३१, ८१४१। ११।१३

नहीं चलता । यदि इसका उद्धार हो जाय तो वेदार्यानुशीलन के इतिहास में एक अरथन्त प्रामाणिक बस्तु प्राप्त हो जाय । वबरे स्वामी की टीका की भी यही दशा है। सकन्द स्वामी ने इन्हें पूर्व के टीकाकारों में उल्लिखित किया है 'तथा इन्हें दुर्गाचार्य से भी प्राचीनतर माना है। जब तक इस प्रत्य की उपलिख्य नहीं होती तब हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि वबरे स्वामी पूर्व निदिष्ट वार्तिककार से भिन्न हैं या अभिन्न।

## दुर्गाचार्य

निरुक्त के प्राचीन उपलब्ध टीकाकार दुर्गाचार्य ही हैं, परन्तु ये खाद टीकाकार नहीं हैं। इन्होंने अपनी इचि में प्राचीन टीकाकारों की व्याख्या की ख्रोर खानेंक स्थानों पर उल्लेख किया है। वेदों के ये कितने वड़े मर्मव खं दक्का परिचय तो दुर्ग इचि के साधारण पाठक को भी लग सकता है। इस इचि में निरुक्त की तथा उनमें उल्लिखिल मन्त्रों की बड़े दिस्तार के साथ व्याख्या प्रस्तुत की गई है। निरुक्त का प्रति शब्द उद्धृत किया गया है। इस इचि के आधार पर समझ निरुक्त का शाब्दिक रूप खड़ा किया जा सकता है। विद्यत्ता तो इनकी इतनी अधिक है, साथ ही साथ इनकी नम्रता भी श्लापनीय है। निरुक्त के दुक्त खंशों की व्याख्या करने के अवसर पर इन्होंने स्यष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि ऐसे कठिन मंत्रों के क्याख्यान में विद्वान्त्र की भी मति दक्ष जाती है। इस तो इसके दिवय में इतना ही जानते हैं—

र्डंहरोषु शब्दार्थन्यायसंकटेषु मन्त्रार्थंघटनेषु दुःखबोधेषु मतिमतां मतयो न प्रतिहत्यन्ते । वयं त्वेतावदत्रावबद्ध यामह इति । ७७३१

कहीं-कहीं इन्होंने स्वयं नवीन पाठ की योजना की है। इससे स्पष्ट है कि इन्होंने निरुक्त के अर्थ में बड़ी छान बीन से काम लिया है। यदि हमें यह आज उपलब्ध नहीं होती तो निरुक्त का सम्मन्ता एक दुरुह ही व्यापार होता। परन्तु दुःख की बात है कि हुगीचार्य के निषय में हमारा ऐतिहासिक ज्ञान बहुत ही स्वय्प है। ४११४ निरुक्त में इन्होंने अपने को कापिण्ठल शालास्यायी विष्टिगीची लिखा है। प्रत्येक अध्याय की समाित पर हाित की पुष्पिका इस प्रकार है—

<sup>ै</sup>तस्यपुर्वटीकाकारैबै बैरस्वामिभगवद्दुराँप्रभृतिभिविंस्तरेख व्याख्यातस्य ।

ं इति जंबूमार्गाश्रमवासिन त्र्याचार्यभगवद्दुर्गस्य कृतौ ऋष्वर्यायां निरुक्तृत्वती.............................

ये जंदूमार्ग आश्रम के निवासी थे। परन्तु यह स्थान हैकहाँ ? हां लक्ष्मस्यस्कर इसे कार्रमीर रिवासत का जम्बू मानते हैं परन्तु पंठ मगवद्द का अनुमान स्यादा समुक्तिक भालूम पड़ता है कि वे गुजरात प्राप्त के निवासी थे। वे मैत्रायणी संहिता से अधिक उद्घरण देते हैं। यह संहिता गुजरात प्राप्त में किसी समय पाचीनकाल में बहुत ही प्रसिद्ध थी। इस अनुमान का यही आचार है। दुर्गहित्त की नव से प्राचीन हस्तिस्थित प्रति १४४४ सम्बर्ग की है। अतः दुर्ग इससे प्राचीन अवस्य होगें। अमिगवद्दत्त ने सप्रमाण दिखलाया है कि ऋग्वेद के भाष्यकार उद्गीय हुर्गाचार के परिचित है। अतः दुर्ग का समय विकास के सप्तम शतक से प्राचीन है।

निरुक्त के अन्य टीकाकारों में स्कन्य महेरबर की टीका लाहीर से अभी
प्रकाशित हुई है। यह टीका विद्वत्तापूर्ण तथा प्रामाशिक है। ये स्कन्य
स्वामी अपनेव के भाष्यकार ही हैं। बरविकृत 'निरुक्त समुक्त्य' नामक
प्रत्य का परिचय श्री भगवद्द ने अपनी पुस्तक में दिया है। यह निरुक्त
की ब्याख्या नहीं परन्तु निरुक्त के सिद्यान्तानुकार लगभग सी मन्त्रों की
व्याख्या है। निरुक्त की इन टीकाओं के अनुशालन करने से हम अनेक
जातव्य विपयों पर पहुँच सकते हैं। निरुक्त तथा उसकी ब्रुत्तियों में दिये गये
संकेतों को प्रहुण कर मध्यकालीन माध्यकार वेद का भाष्य करने में इतकार्य हुते हैं। हर बात पर ध्यान देने से इत युग के व्याख्या-प्रन्थों की
महत्रा भली भाँति च्यान में आ जाती है।

#### २---मध्य काल

गुप्तकाल में वैदिक धर्म का महान् अम्युदय हुआ। हिरिहास वेचा पाठक भली मौति जानते हैं कि गुप्त सम्राद् 'परमभागवत' की उपाधि से अपने की विमूधित करना गौरवास्य समभते थे। इन्होंने वैदिक धर्म का पुनदबार सम्पन्न किया। समश्यतक में आचार्य कुमारिल ने मोमांसाशास्त्र की भूयती प्रतिष्ठा की। इनके व्यापक प्रभाव से वेदाध्यन की और परिवती की प्रवृत्ति पुन: जामत हुई। वौदकाल में वेदों की और जनता की हिष्टि कम यी, परन्तु कुमारिल ने बौदों की शुक्यों का सप्रमाण सप्टन कर वेद की प्रामाणिकता सिद्ध कर दी। हमारा श्रानुमान है कि कुमारिल—शंकर के समय में वेदों के अर्थ समफ़्ते और समफ़ाने की प्रवित्त विशेष रूप से जागरूक हुई। वेदिक भाष्यकारों में प्राचीनतम भाष्यकार स्कन्दस्वामी के आविमाव का यही गुग है। यहाँ संहिताकम से भाष्यकारों का संवित्त वर्णन किया जा रहा है।

### तैतिरीय संहिता — भट्ट भास्कर

भास्कर मिश्र के समय का निर्धारण करना वैदिक भाष्यकारों के इतिहास के लिए नितान्त आवर्यक है। सायणाचार्य के द्वारा निर्देश होने से इनका समय विक्रम की १५ वी शताब्दी से पहले ही होना काल निर्श्वत है। वेदाचार्य (अपरनाम लच्चण; समय वि॰ सं० १२००) ने अपने 'सुदर्शन मीमांशा' नामक प्रत्य मे अर्फ्स मार्म का ही नामोस्तेल नहीं किया है, मत्युत इनके वेदसाध्य, किश्रक मार्म 'सान्यक' है, से भी अपना परिचय दिखलाया है'। देवराजभ्ववा के द्वारा इनके उल्लेख किए जाने की घटना का संकेत हम पहले कर आए हैं। प्रसिद्ध वैदिक हरदत्त (वि० सं० १२वीं शताब्दी) ने एकाग्नि काण्ड के अपने माध्य की रचना में मास्कर कृत भाष्य की विशेष सहायता ली है। इन सब प्रमाणों के आधार पर भास्कर मिश्र का समय विक्रम की १२वीं शताब्दी से पूर्व का ठहरता है। आतः इन्हें ११वीं सदी मे मानना अञ्चिक्षण्यक न होगा। इसकी पृष्टि इस बात ने भी होती है कि भास्कर के द्वारा अपने माध्य में उपन्य तथा प्रश्वकार, वैसे आवीं माध्य स्वान व्यवना प्रत्यकार, वैसे आवीं माध्य स्वान आवा काष्यका आवि इसकर

भट्ट भास्कर ने तैतिरीय संहिता पर भाष्य लिखा है जिसका नाम ज्ञानयज्ञ भाष्य है। यह बड़ी विद्वत्ता से रचा गया है। इतमें प्रमाण्रूप से स्रानेक प्राचीन वैदिक प्रत्य उद्घृत किए गए हैं। छुत वैदिक निषयदुओं से भी स्रानेक प्रमाण दिए गए हैं। मन्त्रों के स्रायं प्रदर्शन में कहीं-कहीं भास्कर

प्राचीन हैं। इसलिए इनका उक्त काल उचित प्रतीत होता है।

<sup>ै</sup>तत्र भाष्यकृता भद्दभास्करमिश्रेष ज्ञानयज्ञाख्ये भाष्ये एतत्प्रमायज्ञा-स्यानसमये चरणमिति देवताविशेष इतितद्वुगुणमेव ब्याख्यातम् ॥

<sup>---</sup> सुदर्शनमीमांसा पृ० ४

ने भिन्न-भिन्न आचार्याभिमत अयों को मी, दिखलाया है। यजपरक अर्थं का ही निर्देश इसमें नहीं है बस्कि अध्यास्म तथा अधिदैव पत्न में भी वेदमन्त्रों का अर्थ वड़ी सुन्दरता से किया गया है। उदाहरणार्थ 'इंसः शुचिषद् वसु-रन्तरिक्चणत्' प्रसिद्ध मंत्र के 'इंस' पद की तीन तरह से ब्याख्या की गई है। अधियज पत्न में इंस का अर्थ है रथ (इन्ति पृथिवीमित इंसः)। अधिदैवपन्न में इंस का अर्थ है आदित्य तथा अध्यास्मयत्म में इंस है आत्मा। इसी तरह से अपन मन्त्रों के भी अर्थ या अध्यास्मयत्म में इंस है आत्मा। इसी तरह से अर्थ मन्त्रों के भी अर्थ या अध्यास्मयत्म में इतना महत्त्व रखता है।

### ऋग्वेड भाष्य

सुग्वेद संहिता का सब से पहला उपलब्ब माध्य स्कृत्यस्वामी का है। वैदिक साहित्य में यह भाष्य बड़े आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ग्रन्थकार की प्राचीनता के साथ-शय ग्रन्थ के अन्तरंग गुणों ने उसे इस उच्च आसन पर वैठाया है। भाष्य के अन्त में दिए गए कतिपय रलोकों से इनके देशादि का पर्योग परिचय मिलता है। स्कृत्यस्वामी गुज्यान की मुख्यात राजधानी बलमी के रहनेवाले थे। इनके पिता का नाम मर्गु श्रुव था। इसका पता निम्नालिखित रलोक से, जो अपुग्वेद भाष्य के प्रयमाष्टक अध्याय के अन्त में मिलता है, चलता है.

वलभीविनिवास्येतामृगर्यागमसंहृतिम् ।

भर्गु वसुतरचक्रे स्कन्दस्वामी यथास्मृति ॥

श्राचार्य स्कृत्यस्वामी के समय का भी निर्णय पर्यात रीति से किया गया है। पीछे के अन्यों में इनके नामोल्लेख होने से हमें इनके श्राविर्भाव

काल का पता चलता है, परन्तु शतपथ ब्राह्मण के विख्यात

काख भाष्यकार हरिस्वाभी के गुरु होने से इनका समय बहुत कुछ निश्चित रूप से जाना जा सकता है। शतपथ माध्य के

श्चारम्भ में इरिस्वामी ने श्रपना परिचय दिया है श्रीरस्कन्दस्वामी को श्रपना गुरु बतलाया है—

नागस्वामी तत्र... श्रीगुइस्वामीनन्दनः । तत्र याजी प्रमाण्य श्राढ्यो लक्ष्मा समेषितः ॥५॥ तन्नन्दनो इरिस्वामी प्रस्कुरद्वेदवेदिमान् । त्रयी व्याख्यानधौरेयोऽधीततन्त्री ग्रुरोमु लात् ॥६॥ यः सम्राद् कृतवान् सप्त तोमसंस्थास्त्यक् अतिम् । व्याख्यो कृत्याऽऽध्यापयमा श्रीस्करस्वाम्बस्ति मे गुरुः ७॥ इरिस्वामी ने स्रपने भाष्य की रचना का भी समय दिया है— यदाब्दानों कलेजेंग्मः स्तर्शियाञ्चतानि वे। चलारियासमारुवान्यास्यता माध्यमियं कृतम्॥

श्रधीत कलियुग के ३७४० वर्ष वीतने पर माध्य बनाया गया। किलियुग का श्रारम्भ वि० सं० पूर्व ११५६ श्रयीत् ११०२ ईता पूर्व में माना जाता है, अतः हरिस्वामी के शतपयभाष्य का निर्माण काल (२१५६—२७४०) = वि० सं० ६६५—६६८ में माना जा सकता है। इसके पहले स्कन्दस्वामी ने अपना श्रयमाध्य बना डाला या तथा हरिस्वामी को वेद पढ़ाया था। अतः आचार्य स्कन्दस्वामी का काल वि० सं०६८२ (६२५ ई०) के श्रात पास अनुमानतः सिद्ध है। इस प्रकार स्कन्दस्वामी श्रीहर्ष तथा वाण्मष्ट के समकालीन थे।

स्कन्दस्वामी ने यास्क निच्क के ऊपर टीका लिखी है। निच्क टीका के राचियता तथा ऋग्भाष्य के कर्ती आचार्य स्कन्दस्वामी अभिन्न व्यक्ति हैं, इसका पता हमें दिवराजयच्या के उस लेख से चलता है जिसमें निच्क टीका में 'प्रवस् शब्द का तथा वेदभाष्य में 'अवस्' शब्द का स्कन्दस्वामी के द्वारा अन्न अर्थ किये जाने का स्पष्ट उस्लेख किया गया है—

'उप प्रयोभिरागतम्' इत्यादिषु निरुक्तरीकायां स्कन्दस्वामिना प्रय इत्यन्न नाम उन्यते, तथा च 'श्रक्तिति अवः' इत्यादि निगमेषु वेदभाष्ये अव इत्यन्न नाम इति स्पष्टमुच्यते ।

इस उद्धरण के अध्ययन से यही प्रतीत होता है कि देवराजयक्वा को स्कन्दस्वामी निरुक टीका तया वेदमाध्य दोनों के रचिता अभीष्ट थे। अतः इस विषय मे सन्देह करने का स्थान नहीं कि वेदमाध्य तथा निरुक्त टीका इन दोनों को स्कन्दस्वामी ने ही बनाया था।

स्कन्दस्वामी का ऋग् भाष्य श्रात्यन्त विशव है। इसमें प्रारोक एक के श्रारम्भ में उस एक के ऋषि तथा देवता का उस्तेख किया गया है तथा इसके बोधक प्राचीन श्रानुक्रमियायों के श्लोक उद्धृत किए गए हैं। निवरड, निरुक्त श्रादि वैदिकार्योपयोगी प्रन्यों से भी उपयुक्त प्रमाण स्थान-स्थान पर

दिए गए हैं। भाष्य खून मरल है तथा मिताल्चर है। व्याकरण सम्बन्धी बातों का उल्लेख सच्चेत्र में ही किया गया है। सायण भाष्य के प्रथमाष्ट्रक की तरह व्याकरण का विस्तार से प्रदर्शन इसमें नहीं है। स्कन्दस्वामी के भाष्य का प्रभाव सायण के खून्याध्य पर अवदय पड़ा था; इसके अपनेक प्रमाण तथा उदाहरण हैं। स्कन्दस्वामी का भाष्य खूनवेद के वेवल आपे भाग-चौषे अष्टक तक ही उपलब्ध हुआ है। दोष भाग की पूर्ति दो आवाणों ने की है, जिनका वर्षोन आगो किया जावगा। अनन्तरायन प्रन्थावली में यह भाष्य प्रकाशित होने लगा है।

### (२) नारायस

श्चान्वेद के भाष्य में वेंकटमाघव ने लिखा है— स्कन्दस्वामी नागयण उदगीय इति वे कमात्। चक्क: सहैकम्प्रभाष्यं पदवाक्यार्थगोचरम् ॥

अर्थात् स्कृत्स्वामी, नारायण् तया उद्गीय ने क्रम से मिलकर एक ही श्रुम्माध्य बनाया । इससे यह स्पष्ट है कि नारायण् ने श्रुम्माध्य की रचना में स्कृत्स्वामी की सहायता की थी। 'क्रमात्' शब्द से अद्भान होता है कि श्रुम्येद के मध्य भाग पर नारायण् ने श्रुप्ता नाघ्य लिखा । कुछ लोग साम्भाध्यक्षा माध्य के पिता नारायण् तथा इस नारायण् को एक ही व्यक्ति मासते हैं, परन्तु इसके लिए अभी तक कोई तबल समाण् नहीं मिला है। इनका भी समय विक्रम की सौतवी शताब्दी में अनुमान सिद्ध है।

# (३) उदगीय

बेकटमाथव के कथनानुसार उद्गीय ने स्कन्दरसामी के भाष्य में सहायता पहुँचाई थी। इन्होंने ऋमवेद के ब्रान्तिम भाग पर भाष्य निस्ता है। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर उद्गीय ने ब्रपने विषय में लिखा है— धनवासीविनिर्गताचार्यस्य उद्गीयस्य कृता ऋमवेदसाध्य... अध्यायः समासः' । इसते उद्गीयाचार्यं का बनवास में कोई न कोई सम्बन्ध प्रतीत होता है। प्राचीन काल में कर्णाटक का परिचम भाग बनवासी प्रान्त के नाम से एवँच विख्यात था। ब्रादः आचार्य उद्गीय इसी प्रान्त अर्योत कर्नाटक देश के समीप के ही रहनेवाले जान पड़ते है। इसके ब्रांतिरक्त इनके विषय में कुळ जात नहीं है।

उद्गीय के नाम का उस्लेख सायण तथा श्रातमानन्द ने श्रपने भाष्य में किया है। इनका भाष्य स्कन्दस्वामी के भाष्य की शैली पर जान पढ़ता है। इतका भी प्रभाव सायण के भाष्य पर पड़ा था। श्रतः इसके प्रकाशन से एक नवीन भाष्य की ही प्राप्ति न होगी, प्रस्तुत सायण भाष्य के पाठ के संशोधन में भी इससे प्यीत सहायता की खाशा की जाती है। श्राचार्य उद्गीय के भाष्य के लाहौर से प्रकाशित होने की विश्वति निक्की है।

## (४) माधवभट्ट

अपनेद के माधव नामक चार भाष्यकारों का अब तक पता चला है। इनमें तो एक सामवेद संहिता के भाष्यकार हैं। तीन माधव नामधारी भाष्यकारो का सम्बन्ध ऋग्वेद के साथ है। इनमें से एक तो हमारे चरितनायक सायग माधव ही हैं। यद्यपि सायण ने ऋक्संहिता पर भाष्य लिखा तथापि माधव के द्वारा इस कार्य में पर्याप्त सहायता दिये जाने के कारण माधव भी भाष्यकार के रूप में किन्हीं स्थान में राहीत किये गये हैं। ऋतएव एक माधव तो सायणा-चार्यही हये। दसरे माधव वेद्रटमाधव हैं। जिनका निर्देश प्राचीन भाष्यों में मिलता है। एक ग्रन्य माधव भी हैं जिनकी प्रथम श्रष्टक की टीका श्रभी हाल में मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुई है। यह टीका बढी ही सार-गर्भित है। ग्रल्पाचर होने पर भी मन्त्रों के ऋर्थ समक्ष्ते में नितान्त महत्त्वपूर्ण है। कुछ विद्वान इस माधवनह और वेक्कटमाधव को एक ही व्यक्ति मानते हैं परस्त दोनों व्यक्तियों के लिखे गये भाष्यों की तलना करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि माधवभद्र वेड्स्टमाधव से नितान्त भिन्न एवं उन वे प्राचीनतर हैं। इस सिद्धान्त पर पहॅचने के साधक अपनेक प्रमाण हैं। पहली बात यह है कि सायरा ने माधवभट्ट के नाम से जिस श्रर्थ का उल्लेख किया है वह इस नयी टीका में बिल्कुल उपलब्ध होता है। जान पड़ता है कि यह प्रन्थ बहुत दिनों से लप्तप्राय-सा हो गया था। इसीलिये देवराजयज्वा ने ऋपनी निषर्द टीका में वेड्कटमाधव श्रीर माधवभट्ट के व्यक्तित्व को सम्मिलित कर दिया है। वेङ्करमाधव के नाम से जितने उद्घरण उन्होंने दिये हैं वे सब के सब इस टीका में उपलब्ध हो सकते हैं यदि वह पूरी उपलब्ध हो जाय। इमारे मित्र पं सीताराम जोशी ने खोज निकाला है । कि देवराज के लगभग आधे निर्देश

<sup>े</sup> देखिए, काशी की श्रोरियन्टल कान्छ्रोन्स की लेखमाला।

प्रकाशित टीका में ही उपलब्ध हो जाते हैं। यह माधवसट ऋरवेट में महान विद्वान रहे होंगे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। इस टीका के आरम्भ करने से पहले उन्होंने स्थारह अनुक्रमियाँ लिखी थीं जिनमें से हर एक कोष रूप में रखकर ऋग्वेद के शब्दार्थ को प्रकट करने में समर्थ हैं। इनमें से उपलब्ध दो अनुक्रमणी लप चकी हैं। वे हैं नामानक्रमणी और आख्यातानक्रमणी। इनके पड़ने से यह अनुमान सहज में हो सकता है कि वे ऋक संहिता के नाम श्रीर कियाश्रों की एकत्र संग्रह हैं, जो समानार्थक हैं। किना इनसे श्रिषक महत्त्व की श्रानुक्रमणियां जैने निवचनानुक्रमणी, छन्दोनुक्रमणी श्रीर सब से श्रिधिक महत्त्व की स्वरानुक्रमणी, उपलब्ध नहीं हैं, यह बहत ही खेद का विषय है। स्वरानक्रमसी को सब से ऋषिक महत्त्व की हम इमलिए मानते हैं कि इसमें जो स्वर का ज्ञान है वह उपलब्ध टीकाओं में किसी में भी पाया नहीं जाता । इस वैशिष्ट्य का निर्देश विद्वान बहुत पहिले देवरात-यज्वा के निष्युट निर्वचन में पढ़ चके थे। मालम पड़ता है कि देवराजयज्वा इस माधव को स्वयं यथार्थ रूप से नहीं जानते थे। ऋपने ग्रन्थ की प्रस्तावना में उन्होंने वेंकटमाधव का निर्देश किया है और बहत संभव है कि उन्होंने उन्हीं को माधन के निर्देश से सम्बद्ध किया हो। त्रागे चलकर यह पता लग चुका है कि उन माधव के निर्देशों में से एक भी निर्देश वेंकटमाधव के प्रन्थ में नहीं मिलता । श्रीर कतिपय सायग्र माधव के बृहद्भाष्य में मिलते हैं जो उनके निज के नहीं हैं। देवराजयज्वा के सभी निर्देश इस नये माधव के ग्रन्थ में मिल सकते हैं यदि वह समग्र उपलब्ध हो जाय । जितना उपलब्ध हन्ना है. उसमें ऋषि से ऋषिक निर्देश पाये गये हैं और वे ऋचरशः भिलते हैं। सिवा इसके ऋतुक्रमणी का निर्देश कर देवराजयच्या ने जो उद्धरण दिये हैं वे भी उपलब्ध इस माधव के दोनों श्रातक्रमिणियों में पाये गये हैं श्रातएव वह माधव वेंकटमाधव न होकर इस नये ग्रन्य के लेखक दूसरे या तीसरे माधव हैं श्रीर बहुत प्राचीन होने के कारण देवराजयच्या ने भी उनको वेंकटमाधन मानने की भल की है।

टीका की विशेषता—इत माघव की टीका वास्तव में भाष्य ही है। इसका अनुकरण सायणमाघव, वेंकटमाघव इन रोनों ने सुकहस्त से किया है। स्कन्दस्वामी की टीका में भी इसकी अनुक्रमणियों का अनुकरण पाया जाता है। दुःख की बात यह है कि बहुत ही योड़ा भाग वेंबल एक ही अप्टक-ऋक् संहिता पर यह भाष्य उपलब्ध है। तथापि इतना ही भाग ऊपर कहे हुए विधानों को पुष्ट करने में पर्याप्त है। देवराजयज्वा ने माधव का निर्देश कर जो स्वर की बाते लिखी हैं उनमें साठ प्रतिशत के ऊपर इस ग्रहपकाय में ही पाये जाते हैं। देवरा जयज्या ने ऋपने निर्देशों को सारे संहिता भाष्य में लिया है। मालुन पड़ता है कि पूरा भाष्य उनके पास था। परन्त इस माधव का ठीक परिचय देवराज को न था क्योंकि ऋपनी पुस्तक की प्रस्तावना में बेंकटमाधव और माधवदेव का ही निर्देश किया है जिनके ग्रन्थों में ये बार्ने नहीं मिलतीं। यह माध्रव ही माध्रवभट्ट कहाने योग्य हैं क्योंकि इनका ऋग्वेद का म्रर्थज्ञान बहत ही उच्च प्रति का पाया जाता है। सायणाचार्य की तरह अपनेक अर्थ देने की इनकी कोशिश बिल्कल नहीं है। सन्दिग्ध स्थलों को स्वरभेद से, प्रातिशाख्य भेद से विशद करने की इनकी शैली अनुठी है। यद्यपि भाष्य लब्रकाय है तथापि निःसंन्दिग्ध अर्थ दिये हुए हैं। जिनका अनुकरण स्कन्दस्वामी, वेकट माधव और सायणाचार्य बराबर करते हैं। विद्वानों के मन में सायणाचार्य चतुर्दश शतक खिष्टाब्द, वेकटमाधव दशमशतक श्रीर स्कन्दस्वामी सप्तमशतक के माने गये हैं तब ये माधव भट्ट इन सबो से सतरी प्राचीन हैं। श्रीर इनके उपलब्ध ग्रन्थों से श्रीर निर्देशों से इनका सम्प्रदाय कोई अप्रत्य होगा ऐसा अनुमान होता है। यह कौन ये कहना कठिन है। निर्वचनानुक्रमणी के उद्धरणों से मालूम पड़ता है कि ये यास्काचार्य से भी भिन्न कोई सम्प्रदाय के अनुयायी रहे होगे। हमें बहत खेद है कि ऐसे महत्त्व के भू क्सहिता के टीका प्रत्य पूर्णरूप से उपलब्ध नहीं हैं। सम्प्रति जितना भाग उपलब्ध है वह प्रचीन वैदिक विद्वान प्रथम श्रेणी के ऋर्यंत भी होते थे इसे सिद्ध करने में पर्याप्त है।

#### वेंकटमाधव

मायव ने समग्र ऋक्संहिता पर अपना भाष्य लिखा है। कुछ लोगों का अनुमान है कि मायव ने ऋग्वेद पर दो भाष्य लिखे हैं। पहले भाष्य के अपना परित्य लिखा है जिससे प्रतित होता है कि इनके पितामह का नाम मायव, पिता का वेंकटार्य, मातामह का भवगोल और माता का सुन्दरी था। इनका मातृगोत्र विष्ठित तथा अपना गोत्र कौशिक था। इनका एक अनुज भी था जिसका नाम था संकर्षण। इनके र्वेकट तथा गोविन्द नामक दो पुत्र थे। ये दिच्यापय के चोल देश ( अन्त्र प्रान्त ) के रहनेवाले थे ।

काल — इनके काल निर्णय के लिए ख्रनेक साधन मिलते हैं जिनकी सहायता में इनका समय विशेष रूप से निश्चित किया जा सकता है।

(१) सायण ने ऋ० १० | ८६। १ के भाष्य में माघव भद्द की सम्मति का उल्लेख किया है जो वेकटमाचव के भाष्य में मिलता है। अतः माधव सायण के पहले विद्यमान ये।

(२) निष्पद्ध पर भाष्य शिखनेवाले देवराजयण्या (सं० १३७० के ख्रास पास) ने झपने भाष्यीपोद्धाल में वकटाचार्य ननव साधव का उल्लेख इस प्रकार किया है—'श्री वेकटाचार्यतनस्य माधवस्यभाष्यकृती नामानुक्रमप्याः पर्यालोचनात् ....... कियते।' इससे वेंकट के पुत्र माधव का देवरात का पूर्ववर्ती होना स्वयं रिद्ध है।

(३) कोषकार केशव स्वामी ने (१३०० वि० सं० से पूर्व) अपने प्रतिद्ध कोष नानार्थाणुवसद्येप में माधवाचार्य सूरि के नाम से माधव का

ही उल्लेख किया है-

द्वयोस्त्वरवे तथा स्नाह स्कन्दस्वाम्यृद्ध भूरिशः । माधवाचार्यस्रिरच को स्रप्रेत्यृत्व भाषते ॥

इसका आराम यह है कि उनयितिंग में गोराज्य का अर्थ 'पोड़ा' होता है। स्कन्यस्वामी ने ऋचाओं की व्याख्या में इसी अर्थ को कहा है तथा मायवाचार्य परिने भी 'को अप' (ऋठ १।८४/१६) हस ऋचा की व्याख्या में गो शब्द का अर्थ अरूव किया है। वेकटमाथव के उक ऋचा के प्रथम में यह अर्थ मिलता है। अतः इस निर्देश से मायव का समय विश् संठ १३०० से पूर्व का ठहरता है।

इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि माधव का समय १३०० विकमी से बहुत पहले का है तथा इनकी प्रामाणिकता स्कन्दस्वामी के समान ही मानी जाती थी। ख्रतः इनका समय १२०० विकम संबत् के ख्रासपास शत होता है। पंo साम्बर्धिय शास्त्री ने वेंकटमाधव का समय १०५०—११५०

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>ऋग्भाष्य, श्रनन्तशयन ग्रन्थावली सूमिका ए० ७,⊏।

ई० के भीतर माना है।

माधव का भाष्य ऋत्यन्त संज्ञिपन है। उन्होंने 'वर्जयन शब्दविस्तार' शब्दैः कतिपयैरितिः लिखकर इह बात को स्वय स्वीकार किया है। इसमे केवल मंत्रों के पदों की ही व्याख्या है। संचिप्त बनाने की भावना से प्रोस्ति होकर माध्य ने मल के पदों का भी निवेश अपने भाष्यों मे बहुत कम किया है। केवल पर्यायवाची पढ़ों को देकर ही साधव ने सन्त्रार्थ को स्वष्ट करने का श्लाघनीय प्रयत्न किया है। इस भाष्य के पढने से मन्त्र का ऋर्थ वडी सुगमता से समभ्त मे त्र्या जाता है। स्कन्दस्वामी के भाष्य की ऋषेता भी यह संचिप्त है. सायण के भाष्य से तो कहना ही क्या ? व्याकरण सम्बन्धी तथ्यो का निर्देश है ही नहीं। हाँ. प्राय: सर्वत्र ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रमाण सन्दर रीति से दिए गए हैं जिसमें माधव की ब्राह्मण ग्रन्थों में विशेष व्यत्पत्ति प्रतीत होती है। माधव ने स्वयं ही ब्राह्मणों को वेदों के गड ऋथों के समऋने से नितान उपयोगी बतलाया है। उनका कहना है कि जिस ने केवल व्याकरण तथा निरुक्त का अनुशीलन किया है, वह सहिता का केवल चतुर्थांश ही जानता है परन्तु जिसने ब्राह्मण अन्थों के ऋर्य का विवेचन श्रमपूर्वक किया है. शब्द रीति के जाननेवाले वे ही विद्वान, जिसे माधव ने 'वृद्ध' कहा है, वेद के यथार्थ समस्त ऋर्थ को कह सकते हैं ---

> संहितायारः रियांशं विज्ञानन्यधुनातनाः । निरुक्तव्याकरणयोगासीत् येषां परिश्रमः ॥ श्रय ये ब्राह्मणार्थानां विवेकारः कृतश्रमाः । शब्दरीतिं विज्ञानन्ति ते सर्वः कथयन्त्यपि ॥

इस प्रकार ब्राह्मणों के ऋतुकूल वेदार्थ प्रतिपादन का यह भाष्य उज्ज्वल उदाहरण है। सिव्धन्त होने से मन्त्र के ऋर्य के समफ्ते में इससे विशेष सहायता मिलती है। इस भाष्य के प्रकाशक हैं मोतीलाल बनारसीदास लाहौर तथा सम्पादक हैं डा॰ लक्ष्मणस्वरूप।

### धानुष्कयज्वा

धानुष्कयज्वा नाम के किसी तीनों वेदों के भाष्यकार का नाम वेदा-चार्य की सुदर्शनमीमांसा में कई बार आया है। इन स्थानों पर वे श्विवेदी-

<sup>े</sup>श्राखेद का स्कन्दस्वामीकृत भाष्यभूमिका पृ० ७

भाष्यकार तथा 'त्रयीनिष्ठबुद' कहे गए हैं। खतः इनके वेदत्रयी के प्रामा-यिक भाष्यकार होने में तिनक भी सन्देह नहीं रहता। ये एक वैष्णव स्त्राचार्य ये। इन उल्लेखों के ख्रतिरिक्त न तो इनके विषय में कुछ पता ही है स्त्रीर न इनके वेदभाष्य के विषय में। इनका समय विक्रम संवत् १३०० से पूर्व होना चाहिए।

## श्रानन्द तीर्थ

आनन्द तीर्थं का ही दूषरा नाम 'मध्य' है, जिन्होंने दैववादी सुप्रसिद्ध 'माध्य' वैष्णव सम्प्रदाय को चलाया। इनके लिखे अनेक प्रत्य हैं जिनमें भ्राग्वेद के कतिपय मंत्रों की व्याख्यावाला वेदमाध्य भी है। यह माध्य सुन्दोबद है तथा मुन्देद के प्रयम मण्डल के ४० त्कों पर ही है। इसमें प्राचन्द्र यति का यह कथय प्यांत रूप से प्रामाण्यिक है—'मुक्शाखागंकीचर-सहस्रत्युक्तमध्ये कानिचित् चलारिशत् युक्ति भगवत्यादैः...व्याख्यातानि'

भगवान् श्रीहृष्णु ने गीता में अपने विषय में कहा है कि 'वेदैरच सबैरहमेन वेद्याः' अर्थात् वमस्त वेद मेरा ही प्रतिपादन करते हैं। वेष्णुव सम्प्रदाय के प्रसिद्ध श्राचार्य आनन्दतीर्यका वेदों में मगवान् नारावया का सर्वत्र प्रतिपादन देखना नितान्त उक्तियुक्त है। अपने माध्य के आरम्म में वे स्वयं कहते हैं—

स पूर्णत्वात् पुमान्नाम पौरवे सूक ईरितः। स एवाखिलवेदार्थः सर्वशास्त्रार्थः एव च॥

अर्थात् नारायण पूर्ण हैं। अतः पुरुव सूक्त में 'कहसरीविपुरवः' आदि श्रूचाओं में वे ही 'पुरुव' कहे गये हैं। समस्त वेद तया शास्त्र का अभिप्राय उसी पूर्ण पुरुव के प्रतिपादन से हैं। इसी हिन्द को अपने सामने रखकर हस वैस्थावाचार्य ने वेदिक श्रूचाओं का अर्थ किया है। जयतीर्थ के करनागुलार इस मध्यभाष्य में आधिमीतिक तया आधिदैविक अर्थ के अतिरिक्त आध्यास्त्रिक अर्थ का भी सुन्दर प्रदर्शन किया गया है। है। इस प्रकार स्मुचेद का यह भाष्य भाष्य का भी सुन्दर प्रदर्शन किया गया है। है। इस प्रकार स्मुचेद का यह भाष्य भाष्य का भी सुन्दर प्रदर्शन किया गया है। है। इतवादियों

ऋगर्थरच त्रिविघो भवति । एक्स्तावत् प्रिनद्धाम्त्यादिक्यः । अपर-स्तवन्तर्गतेश्वरखच्यः । अन्योऽध्यातमक्यः । तत्तित्रतयपरं चेदं भाष्यम् ।

में इसकी प्रसिद्धि कम नहीं है। इस मध्यभाष्य के ऊपर सुप्रसिद्ध माध्य आवार्य जयतीर्थ ने अन्य रचना के तीस साल के भीतर ही अपनी टीका लिखी। इस टीका पर भी नरसिंह ने ( १७६८ में ० वि० ) अपनी विद्यति तथा नारायया ने 'भावरर प्रकाशिका' नामक दूनरी विद्यति लिखी। इनके लेखक वैदिक साहित्य के अच्छे विद्यान्य प्रतीत होते हैं। इन टीका तथा विद्यति से माध्यभाष्य के समभने में वड़ी सहायता मिलती है। आनन्दतीर्थ का आधिर्माव विक्रम की तेरहर्ती सदी के मध्य से लेकर १४वीं के मध्य तक है। सुनते हैं कि वे ८० वर्ष तक जीवित रहें (१२५१-१३३५ वि० सं०) है।

#### श्चात्मानन्द

श्रात्मानन्द ने स्पृण्वेद के अन्तर्गत 'श्रस्य वामीय' स्क पर अपना भाष्य लिखा है। इस भाष्य मे उद्भृत अन्यकारों में स्कन्द, भास्कर श्रादि का नाम मिलता है, परन्तु सायण का नाम नहीं मिलता। इससे ये सायण से पूर्व के भाष्यकार प्रतीत होते हैं। उद्भृत लेखकों में मितादारा के कर्ता विश्वानेश्वर (ई॰ १०७०-११००) तथा स्मृतिचन्द्रिका के रचिता देवणभद्द (१३वीं शर्ता ई॰) के नाम होने ते हम कह सकते हैं कि इनका श्राविमीव काल विक्रम की चौदहवीं शताब्दी है।

यह भाष्य भी श्रपनी विशेषता रखता है। श्रात्मानन्द ने भाष्य के श्रन्त में लिखा है कि स्कन्दस्यामी श्रादि का भाष्य यशपरक है; निचक श्रविदेव परक है, परन्तु यह भाष्य श्रध्यात्म विषयक है। तिस पर भी मूलर्राहत नहीं है; हरका मूल विष्णुधमान्तर है—

श्रवियज्ञिषयं रुक्त्यादिभाष्यम् । निरुक्तमिष्दैवतविषयम् । इदन्तु भाष्यमध्यात्मविषयमिति । न च भिन्न वित्रयायां विरोधः । श्रस्य भाष्यस्य मूलं विष्णुत्रमोंचरम् ।

भाष्य के निरीच्या करने से पता चलता है कि आत्मानन्द अपने विषय के एक अच्छे जानकार थे। इतमें प्रत्येक मंत्र का अर्थ परमात्मा को लक्ष्य कर रहा है। यह इन भाष्य की वड़ी विशेषता है।

<sup>े</sup> भएडारकर : शेव वैध्यव तथा श्रन्यमत

#### साम भाष्य

साम संहिता पर सायण भाष्य लिखने से पहले दो भाष्यों का पता चलता है। एक अन्य अन्यकार ने संहिता के ऊपर तो अपना भाष्य नहीं लिखा, लेकिन सामवेदियों के नित्य नैमित्तिक अनुष्टानों में आनेवाले मन्त्रों की व्याख्या लिखी। अतः तीन ही अन्यकारों का अत्र तक पना चला है जिन लोगों ने साम को पूरी संहिता पर अथवा साम के अनुष्टानीपयोगी मंत्रों पर अपनी व्याख्याएँ लिखीं।

## (१) माधव

माघव सामसंहिता के प्रथम भाष्यकार प्रतीत होते हैं। साम के दोनों खएडों—छुन्द आर्थिक तथा उत्तर आर्थिक—पर इन्होंने खरना भाष्य लिखा। इसका नाम विवरणा है। छुन्द आर्थिक के भाष्य को 'छुन्दिका विवरण' तथा उत्तरार्थिक के भाष्य को 'उत्तर विवरण' नाम दिया गया है। अभी तक यह भाष्य छुट्टिट न्या में ही पड़ा है, परन्दु इसके पता लागों वाले सरस्वत सामअभी ने सबसे पहले अपने तायण भाष्य के संस्करण में इस भाष्य के छुळ अंश टिप्पणी के रूप में दिये हैं।

माधव के पिता का नाम 'नारावण' था जिसे कुछ विद्वानों ने स्कन्द स्वामी के ऋग्माध्य के पूरक तथा सहायक 'नारावण' से ऋगिन ही माना

है, परन्तु अभी इन दोनों की अभिवता मानने के लिए काल प्रकार प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि इनके आविभीव-काल का निश्चित अन्मान किया जा सकता है। देवराज-

काल का निरंप अञ्चलन निष्यु आध्य की अवतरियोका में किसी यज्वा (१२ शतक) ने अपने निषयु आध्य की अवतरियोका में किसी माधव का निर्देश किया है। सम्मवतः यह माधव साममाध्य रचिता माधव ही हैं। इतना ही नहीं, महाकवि बाय्भट बिरिचत कादम्बरी का

रजीजुषे जन्मिन सरवष्ट्रचये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृरो । अजाय सगैस्पितिनाराहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुयासमने नमः ॥ मंगल पद्य माधव के साम विवरण में भी मंगल के रूप में मिलता है।

संगत पर माधव के साम विक्राय में आ भाग के कर में मिलता है। इस पर का त्रयीमवाय शब्द यही स्वित करता है कि इट का किशे वैदिक अन्य के संगताचरण में होना नितान्त उपदुक्त है। ख्रतः माधव ने सर्व-प्रथम हुसे ख्रमने सामभाष्य के संगत के लिए बनाया होगा, यही ख्रदुमान दिख है। भाष्यकार माधव वाख्मह के कोई पूच्य श्राचार्य या गुरु हो सकते हैं। बाख्मह के पूर्वज वेद के पारंगत पिख्डत ये, बाख को भी, जैसा कि हर्ष-चरित से पता चलता है, वेद-वेदाङ की शिच्चा विद्वान गुरु से मिली थी। यह घटना पूर्व श्रानुमान की पुष्टि मात्र करता है। यदि वह ठीक हो तो कहना ही पड़ेगा कि बाल्मह के पूर्वचर्ती माधव का समय वि० सं० हप्प्र७ (६०० हे०) से इधर का नहीं हो सकता। श्रतः माधव को विक्रम की सातवीं शताब्दी में मानना ठीक जान पड़ता है।

माधव का भाष्य अत्यन्त महस्वपूर्ण है, क्योंकि ये लाम सम्प्रदायों के विशेष रूप से जाननेवाले थे। इसका पता इस बात से चलता है, जैसा सत्यव्रत सामअमी ने दिखलाया है कि अनेक स्थलों पर सायण ने आर्च पाठ (अप्रवेद में प्रदत्त पाठ) की ही व्याच्या की है, परन्तु इन स्थलों पर माधव ने साम पाठ (सामवद में स्वीकृत पाठ, जो आर्च पाठ से निम्न है) की दिया है। अप्रव्य विशेषताओं का पता माधव माध्य के मुद्रित हो जाने पर चलेगा। इस माध्य का प्रवाद का ना पर चलेगा।

#### भरतस्वामी

भरतस्वामी ने सामसंहिता पर भाष्य लिखा या यह भी श्रभी अप्रका-शित ही है। इसके निम्नलिखित पद्य से पता चलता है कि भरतस्वामी काश्यपगीत्र के ब्राह्मण् थे; इनके पिता का नाम नारायण् तथा माता का यजदा था, इन्होंने सामबेद की समस्त ऋचात्रों की व्याख्या लिखी है—

इत्यं श्री भरतस्वामी काश्यपो बजदासुतः । नारायणार्यतनयो व्याख्यत् साम्नामुचोऽस्विलाः ॥ काल-भरतस्वामी ने प्रत्य के श्रारम्भ में श्रपना परिचय यो दिया

नत्वा नारायणं तातं तत्प्रसादादवाप्तधीः । साम्नां श्रीभरतस्वामी काश्यपो व्यकारोहचम् ॥ कोसलाधीश्वरे प्रध्वीं रामनाये प्रशासति ।

व्याख्या कृतेयं चेनेण श्रीरंगे वस्ता मया ॥ इन पर्यो से पता चलता है कि नारायण के पुत्र काश्यप भरतस्वामी ने श्रीरंगम् जैसे प्रसिद्ध वैष्णवतीर्थ में रहते हुए होयसलाधीश्वर रामनाथ के राज्यकाल में इस भाष्य को बनाया । अपने समकालीन राजा के नामोज्लेख से भरतस्वामी के समय का पूरा पता हमें चलता है । वर्गल साहेव ने रामनाय का जो समय दिया है १ (१२७२-१३१०) वह स्राष्ट्रनिक ऐतिहासिक गवेप-साओं के आधार पर गलत टहरता है । र

होयसजवंश के विख्यातनामा वीर रामनाथ ऋपने समय के एक प्रतापी नरेश थे। इनके पिता सोमेजबर इस बंग के प्रधान उत्तायकों में से माने जाते हैं। इन्होने समस्त चोलराजाओं के प्रदेशों को जीतकर अपने ऋधीन कर लिया था। रामनाथ सोमेश्वर के द्वितीय पुत्र थे जो देवल महादेवी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। सोमेश्वर ने पैतक सिंहासन अपने प्रथम प्रत, बिज्जल रानी के गर्भ से उत्पन्न. नरसिंह तृतीय को दिया था। दक्षिण प्रदेशों पर रामनाथ को ग्रापने राज्यकाल में ही शासक बनाया था। पिता की मत्य के ग्रनन्तर रामनाथ इस प्रान्त के शासक बने ही रहे। श्रीरंगम इनके ही राज्य में पड़ता था। श्रतः भरतस्वामी का उपर्यक्त उल्लेख विलक्कल ठीक है। ये व्यपने ज्येष्ट्र भाता से बालग ही स्वतंत्र रूप से दक्तिश प्रदेश पर शासन करते थे। महीसर के दक्तिण भाग में इन्होंने ऋपने भाई से लड़ाई भी लड़ी थी। इनके पिता के द्वारा विजित चोल प्रदेश पर इन्हीं का शासन होता था। इनके जेठे भाई होयसल नरसिंह तृतीय की मृत्यु ई० सन् १२६२ में हुई जिसके कुछ ही साल बाद (लगमग १२६४ या १८६५ में ) ये भी यहाँ से चल बसे । इनके पुत्र विश्वनाथ इनके स्थान पर दक्षिण देश के शासक हुए: परन्तु इनकी मृत्यु केवल तीन वर्ष के भीतर हो गई। इसके बाद -इनका भी प्रदेश नरसिंह तृतीय के सुपुत्र वीर बल्लाल तृतीय के पैतृकराज्य में मिल गया।

इस विवरण के आघार पर रामनाय के शासन का अन्त वि० सं० १३५२ (१२६५ ई०) में हुआ। इससे भरतस्वामी के भाष्य का रचनाकाल सम्मवतः वि० सं० १३४५ के आसपास होगा। अवः भरतस्वामी विक्रम की चौदहवीं सदी के मध्यकाल में अवश्य विद्यमान थे। ये दिख्ण भारत के

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> बर्नेल कृत तंजोर का सृचीपत्र, प्रथमभाग

र रामनाय के विशेष विवरण के लिये देखिए कैम्बिज हिस्ट्री ब्राफ इंडिया, भाग ३, ए० ४८४-४८६।

रहनेवाले थे। भरतस्वामी के भाष्य तथा सावस्थाभाष्य में लगभग साठ सत्तर वर्षों का अन्तर होगा।

भरतस्वामी का भाष्य बहुत संज्ञित है। पूर्ववर्ती भाष्यकार माथव से इसमे पर्यात सहायता ली गई प्रतीत होता है। भरतस्वामी ने सामश्राह्मणों पर भी भाष्य लिखा है। स्रातः पूरी संहिता पर इनका भाष्य होना चाहिये।

## गुगाविष्णु

गुण्विष्णु के क्षाममन्त्र व्याख्यान का नाम मिथिला तथा बंगाल में खूब है। वहाँ के साममन्तिदेवों के नित्य नैमित्तिक विधिन्नों के उपयोगी साममंत्रों की व्याख्या कर इन्होंने वहा भारी काम किया है। ये मिथिला या बंगाल के किसी भाग के रहनेवाल दे। इनके छान्दोग्य मन्त्रभाष्य का एक पुन्दर संस्करण आभी हाल ही में कलकत्ता की संस्कृत परिपद् ने निकाला है। इसकी प्रस्तावना में खिद्यान् सन्पादक ने गुण्विष्णु के विषय में अनेक जात्व्य विषयों का विवेचन विद्वान के साथ किया है।

यह छुन्दांग्य मंत्रभाष्य सामवेद की कौशुम शाखा पर है (हलायुषेन ये काएवे कौशुमे गुज्यविष्णुना)! इत भाष्य तथा सायणकृत मन्त्रनाह्मण के भाष्य की तुलना करने से जान पड़ता है कि सायण ने गुज्यविष्णु के भाष्य को छाषार मानकर द्यापना माध्य खिला है। हलायुष के द्वारा भी इस अन्य को उपयोग में लाने के प्रमाण मिलते हैं। इससे सम्भव है कि गुज्यविष्णु बस्तालसेन या उनके प्रसिद्ध पुत्र लक्ष्मणसेन के राज्यकाल में विद्यमान थे। ख्रातः इनका समय विक्रम की २२वी सदी का अन्त तथा १३वीं सदी का ख्रारम्भ माना जा सकृता है।

गुण्विष्णु का छान्दोग्य मंत्रभाष्य प्रन्य नितान्त विख्यात है तथा प्रकाशित भी है। इनके छान्य दो प्रन्थों का भी पता चलता है—पहला मंत्र-ब्राह्मण्याष्य तथा दूसरा पारस्करण्डामाध्य। इन ग्रन्थों की रचना से ये अपने समय के एक प्रख्यात वैदिक प्रतीत होते हैं।

# वर्तमान युग स्वामी दयानन्द सरस्वती

स्थामी दयानन्द सरस्वती ने भी संहितात्रों पर भाष्य लिखें हैं। इनका भाष्य सम्पूर्ण युजुर्वेद पर ही मिलता है। ऋग्वेद के सातर्वे मए डल के १६१ वें सुक्त के दूवरे मन्त्र तक ही इनका भाष्य उपलब्ध होता है। ऋग्वेद भाष्य का आरम्भ सम्बत् १६३४ मार्गशीर्य शुक्र ६ को मञ्जलवार के दिन किया गया। इनके कुछ समय के अपनन्तर ही सम्बत् १६३४ के पीप शुक्र के १४ गुरुवार को चर्छवेद भाष्य का आरम्भ किया। इस प्रकार ऋग्वेद भाष्य के आरम्भ से एक माल पीछे स्वामी जी ने चर्छवेद भाष्य का आरम्भ किया। इस भाष्य की समाप्ति संवत् १६३६ मार्गशीर्य कृष्य प्रतिपत् को हुई। इसी बीच में इन्होंने अपनी शैली के निदर्शनार्य १६३५ सम्बत् में अपन्य प्रतिपत् को हुई। इसी बीच में इन्होंने अपनी शैली के लिदर्शनार्य १६३५ सम्बत् में अपना प्रतिप्त अम्य ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका लिखा। स्वामी जी ने भाष्य संस्कृत में लिखा, उसका हिन्दी भाषान्तर उनके सहयोगी परिवर्तो ने किया।

अपनी खुग्नेदादिभाष्यमूभिका में इन्होने वेद विषयक अपनी मान्यताओं का वर्णन किया है। स्वामी जो की सम्मति में वेद अनादि तमा इंश्वर प्रणीत हैं। वेदों में एकेश्वरवाद ही है। वेद सब विद्याओं के निधान हैं, विशान के सहारे आज कल कितनी विद्यार्थ प्रचलित तथा आगे कितनी आविष्कृत की ना सकती हैं उन सबें का परिचय तथा सूचना वेद के मन्त्रों में उपताब्द होती है। वेदमन्त्रों का परिचय तथा सूचना वेद के मन्त्रों में उपताब्द होती है। वेदमन्त्रों का परिचय तथा सूचना वेद के मन्त्रों में उपताब्द होती है। वेदमन्त्रों का प्रतिपाद विषय इंस्वर ही है। इन्ह्र, अम्म, रुद्र, वर्ष्य सविता, पूणा, आदि जिन नाना देवताओं की स्त्रुति वेदों में उपताब्द होती है वह सब इंस्वर की ही स्त्रुति है। इन्ह्रादि देवताओं से अमित्राय एक इंस्वर से ही है। इस्तिये उनका इड़ मत है कि यात्रिकों को तैतार देवताओं की स्त्रुति का तथा पाश्चात्यों की जड़ पूजा का वेद में विधान नहीं है। इस प्रकार वे वेद की आव्यात्मिक व्याख्या करने के पञ्चाती हैं।

. स्वामी दयानन्द जी के भाष्य में समस्त वैदिक शब्द वौधिक माने गये हैं। शब्दों का सम्बन्ध घातु से दिखला कर उन्हें वौधिक अर्थ में प्रहस्य करने का उद्योग किया गया है। स्वामी जी का कहना है कि हमें प्रकृति तथा प्रस्थय से लम्ब अर्थ से ही सन्तोव नहीं करना चाहिये अपितु प्रकरस्य तथा विशेषस्यों का भी प्यान रखना चाहिए। इसी शैली को लक्ष्य कर स्वामी जी ने अपने साम्य का निर्माण किया है।

याजिक विचारों से मन्त्रों के लिये विनियोग का भी प्रधान महत्त्व है परन्तु स्वामी जी के भाष्य में एक भी मन्त्र ऐसा नहीं है जिसका विनियोग-परक झर्य किया गया हो । इनकी दृष्टि में जमद्गिन, कश्यप, विषष्ठ, झित्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हैं, विस्क इन शब्दों का आध्यात्मिक अर्थ है। स्वामी जी ने ऐतिहासिक नामों को नित्य प्राकृतिक घटनाओं का रूप देकर वेदों को सार्वकालिक विचारों का मूलखोत माना है। खामी जी ने प्रमाण के लिये शतपय ब्राह्मण के उन झँशों को प्रहण किया है, जिनमें शब्दों का ख्राध्यात्मिक खर्थ किया गया है। जैसे—

- (१) "प्राणो वै वसिष्ठ' ऋषिर्यद्वै नु श्रेष्ठस्तेन बसिष्ठो यत् वस्तृतमो वसति तेन एव वसिष्ठः । शनपय ८।१।१।६
- (२) ''मनो वै भरद्वाज ऋृषिः'' स्त्रन्तं वाजः यो वै मनो विभर्तिं सोन्नं वाजं भरति । तस्मान्मनो भरद्वाज ऋृषिः । शत० ८।१।१।৪

देवना बाद—द्यानन्द भाष्य को देखने से हमारे देवता विषयक विचार में भी पर्याह परिवर्तन ज्ञा गया है। स्वामी वो के पूर्व सावधारि भाष्य- कार ग्राहे, वायु आदि देवता वाचक शब्दों को अविन्त्य, अजे य, चेतन देवों के बावक मानते हैं वो कि अपने-अपने मण्डल के अधिभारता भी हैं। ऐहा ही अभिमानी देवता विषयक विचार वेदानियों का भी है; परन्तु स्वामी जी ने योगिक रोति ते देवताओं के अर्थ उनके गुण समूह की हृष्टि से किये हैं। जैसे अप्रि देवता से हमें उन पदायों को लेना चाहिंचे जिनमें अप्रशिद, प्रकाश आदि अधिभयक गुण हो। इस हृष्टि से भौतिक आधि देवता से हमें देत हमें श्री के सार्व प्रयासमा भी अधि हैं। राष्ट्र के आगे-आगे चलनेवाला ज्ञान से प्रकाशमान अक्षञ्चमार पुरोहित भी अधि है। यदि कहीं अधि का वर्णन चेतन विषद की देवता के रूप में हो तो वहाँ पर हम उसका अर्थ चेतन शरीरवारी बाहवण से सकती हैं। परन्तु दयानन्द जी की हिष्ट में यह स्वीकार करना सर्वया अनुचित है कि कोई सपडल का अधिष्ठा अवस्था अप्रदेवत है है। संचेप में दयानन्द-भाष्य की यही रीली है।

# पारचात्य विद्वानों की व्याख्या

पारचात्य विद्वानों का वेदानुशीलन देखकर हमारे आरचर्य की धीमा नहीं रहती। भारत से हजारों कोस दूर पर सात समुन्दर टापू पार रहनेवाले इन पश्चिमी विद्वानों ने छुद्ध साहित्यिक भाव से प्रेरित होकर जिस विद्याप्रेम

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>विशेष जानकारी के लिये देखिए नारायण ऋभिनन्दन प्रन्थ ए० १७—१२४।

का परिचय प्रदान किया है, वह वास्तव में नितान्त श्लाघनीय है। भारत ब उनका देश, न वेद उनके घर्मग्रन्थ, फिर भी इनकी वेदाध्ययन की श्रोर स्वा-भाविक लगन देखकर उसकी उपेद्धा करनेवाले हिन्दू नामधारी हमारे संस्कृतज्ञों के प्रति हमारे दिल में जलन होने लगती है। पारचात्यों का यह वेदानराग हमारे आश्चर्य का ही नहीं. प्रत्युत हमारे अनुकरण का विषय है। आज से सैकडों वर्ष पहले पाञ्चात्य विपश्चितों के हृदय में भारतीयों के धर्म तथा ज्ञान भएडार के जानने की कामना जाग पडी थी। १८ वीं शताब्दी के मध्य काल में विख्यात फ्रेब्च मनीषी वाल्टेश्रर ने यर्जर्वेद के किसी फ्रान्सीसी श्रनुवाद पर रीभकर भारतीयों की विद्वचा तथा ज्ञान-गरिमा की प्रचर श्लाघा की थी. परन्त पीछे पता चला कि यह अनुवाद मूल पुस्तक का भाषान्तर न होकर किसी ईसाई पादरी साहब की जालसाजी का उत्कृष्ट नमुना था। उन्नीसवीं सदी के ब्रारम्भ के कोलब क साहब ने वेद के विस्तार, महत्त्व, विषय का पर्याप्त परिचय दिया जो पाश्चात्यों के लिए वेद से प्रथम परिचय कहा जा सकता है। ये कोलब्रक साहब अंग्रेज कर्मचारी ये जिन्होंने कलकत्ते में रहकर संस्कृत का अध्ययन किया और १८०५ ई० की 'एशिएटिक रिस-चेंतर नामक पत्रिका में वेट विषयक विवरणात्मक लेख लिखा । अब पश्चिमी विद्वानों की दृष्टि काव्य-नाटक की त्रोर से मुँडकर वेदों की त्रोर सुकी श्रीर वे अब लगे वैदिक ग्रन्थों को खोजकर छापने तथा व्याख्या सहित आधान्तरित करने ।

१८३८ ई० में जमेन विद्वान् एफ० रोजन के द्वारा सम्पादित ऋग्वेद का प्रथमाण्डक प्रेस से अवस्थ बाहर निकला, परन्तु इसके एक साल पहले ही सम्पादक महोदय अपनी पेहिक लीला संवरण कर चुके थे। उपीणती सदी के उत्तराघ में जमेनों ने वेदों को अपने अदम्य उत्ताह तथा गाठ अदु-शीलन का विषय बनाया। डा० कहान्द्र राय, डा० वेवर तथा डा० मैसस-मूलर का नामा इस विषय में वड़े आदर के साथ अहण किया जा सकता है। १८४६ ई० में डा० राथ ने वेद के साहित्य विषयक जिस प्रत्य का निर्माण किया, वह ऐतिहासिक पद्धति के प्रथम विवेचन प्रस्तुत करने के कारण विद्वानों में नितान्त आदरणीय माना जाता है। परन्तु इससे भी महत्त्वशाली कार्य राथ ने सन्दर्याटस वर्ग (स्त को वर्तमान राजधानी तैनिनमाड) ने ७ जिस्टों में प्रका-शित संस्कृत जर्मन कोष के निर्माण से सम्पादित किया। यह कोष जर्मन अध्य- बसाय, विद्यानुशीलन तथा विचल्लयाता का ज्वलन्त उदाहरण् है। इसमें वैदिक शब्दों का अर्थ अनेक प्रभावों के आधार पर वड़े परिश्रम से छानवीन कर प्रस्तुत गया किया है। जर्मन विद्वान् डा॰ वेबर ने १८५१ ई॰ में संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखा, जिसमें उस समय तक उपलब्ध समस्त वैदिक वाङ्मय को क्रमथद रूप से वर्णन करने का प्रस्म प्रयास किया गया है। 'इन्दियना स्टूदियन' नामक पत्रिका में वेबर ने साहित्य, समाज, धर्म तथा तथा माननीय सामग्री का प्रजुर संग्रह प्राचीन भारत के अध्ययनार्थ एक किया है।

इसी समय इक्षलैयड में रहकर डा॰ मैक्समूलर ने अपने विद्वता-पूर्ण अम्मी और रोचक व्याख्यानों के द्वारा भारतीय धर्म तथा संस्कृति को परिचम देशों में लोकप्रिय ननाया। इन्होंने वड़ा ही सहानुमृत्तिह्य इत्य पाया था और इसी के कारण ये भारतीय धर्म के अन्तस्तल को परचने में कृतकार्ष हुए। इन्होंने भारतीयों के दिल में ऐसा घर कर लिया है जैसा अन्य किसी पश्चिमी विद्वान् से नहीं हो सका। मोचमूलर भष्ट का सायण भाष्य समन्वत न्युग्वेद का संस्करण एक आदर्श अनुप्तम संस्करण स्वीकार किसा जाता है तथा 'प्राचीन संस्कृत साहित्य' आज भी इस्तलिखित प्रतियों से संक्लित वैदिक साहित्य के विषय में एक नितान्त उपायेय अन्य है। इन्होंने 'प्राच्य धर्ममाला' में प्राच्य देशों के मूल धार्मिक अन्यों को पश्चिमी लोगों के ही लिए बुलम नहीं बना डाला, प्रस्तुत दुलनास्मक भाषाशास्त्र, दुलनास्मक धर्म आदि नवीन विषयों के कपर नवीन अन्यों की रचना ने

वेद के मूल प्रन्थों के विशुद्ध संस्करण प्रस्तुत करने के आतिरिक इन विद्वानों ने प्रन्थों के आनुवाद, व्याख्या, टीका-टिप्पणी तैयार करने में जी जान से परिश्रम किया है। इस दिया में जर्मनों की कृतियाँ नितान कमनीय तथा गौरवशालिनी हैं। महत्त्वपूर्ण होने के हेतु ऋग्वेद ने विद्वानों का ध्यान अपनी व्याख्या की ओर विदेश करेण आकृष्ट किया है। यस से प्रथम अपने विद्वान हों का व्यास्त्र में अपने अपने से स्वयं अपने प्रथम अपने विद्वान हों। विस्तुन ने १८५० हैं। में सायणभाष्य के आधार पर समग्र ऋग्वेद का अनुवाद अप्रेमी में किया। इसके पनीस वर्ष के भीतर ही दो जर्मनों ने ऋग्वेद के दो आनुवाद भिज हष्टिकोणों से तैयार किया। डा० आसमान ने (१८७३ई०) न केवल ऋग्वेद कोष की रचना कर ऋग्वेदस्थ पदों का प्रामाणिक अर्थ दर्शीय

प्रत्युत १८७६-७७ ई० में दो खरडों में ऋग्वेद का पद्यात्मक अनुवाद भी जर्मन भाषा में किया। इसी वर्ष से डा० लड़िवा ने ऋग्वेद का गद्यात्मक अनुवाद लिखना शुरू किया जो बाइस वर्ष के ऋविरत परिश्रम से ६ जिल्दों में (१८७६-दद ) समाप्त हो पाया । श्रनुवाद के साथ मन्त्रों की विस्तृत व्याख्या इसकी एक महती विशेषता है। ऐतिहासिक पद्धति को विशेष महत्त्व देने पर भी प्राचीन परम्परा भी इस अनुवाद में अनङ्गीकृत नहीं है।इसके अनन्तर काशी के गवनमेन्ट संस्कृत कालेज के अध्यक्त डा॰ प्रिफिय ने चारों वैदिक संहिताओं का सुवोध ऋनुवाद ऋँग्रेजी में काशी में ही १८८६-६२ ई॰ के बीच प्रकाशित किया । यह त्र्रानुवाद विद्वत्तापूर्ण भले ही न सममा जाय, परन्तु मूल मन्त्रों के श्चर्य समकाने में कम उपादेव नहीं माना जाता। १६०५ ई० में श्चमेरिकन विद्वान डा॰ लैनमान श्रौर डा॰ ह्विटनी ने स्रथववेद का प्रस्तावना स्रौर टिप्पणों से विभृषित एक बहुत ही सुन्दर ग्रनुवाद हारवर्ड सीरीज़ (नं॰ ७ ग्रीर में दो विपुलकाय खरडों में प्रकाशित किया। यह अनुवाद बहुत ही साङ्गी-पाङ्ग, सर्वाङ्गीस तथा वैदुष्यपूर्ण है । डा० कीय ने कृष्स यजुर्वेद का जो श्रॅंग्रेजी श्रनुवाद १९१४ ई॰ में हाडवर्ड सीरीज़ ( नं॰ १८-१९ ) में प्रकाशित किया है वह भी विद्वज्जनों की प्रशंसा का पात्र है। डा॰ गेल्डनर ने ऋपनी मृत्यु के पूर्व ऋग्वेद का एक महत्त्वपूर्ण बर्मन ऋनुवाद तैयार किया है,परन्तु ग्रमी तक यह प्रकाशित नहीं हो पाया है।

अनुवादों का काम लाभदायक अवस्य है परन्तु इससे आधिक लाभ-दायक वे टीका अन्य हैं जिनमें सन्दिग्ध मन्त्रों के अर्थ की विवेचना वड़ी छान बीन से प्रचुर प्रमाण के आधार पर की गई है। ऐसे अन्यों में डा॰ प्रोत्डनवर्ष के 'श्रुरवेद टिप्पण' का नाम अप्रगायन है जिसमें विद्वान् लेखक ने ऋग्वेद के प्रत्येक मन्त्र के ऊपर उपलब्ध व्याकरण, कोष, छन्द सम्बन्धी सामग्री का नवीन शैली से एक महान् संग्रह उपस्थित किया है। डा॰ पिशल तथा मे स्डनर रचित 'वेदिशे स्त्रियन' (३ भाग) भी इस डिट से ज्यापक महस्त्र-शाली तथा मननीय अन्य है।